## ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे । अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः॥

---स्वामी विवेकानस्य ।

भगवान् धीरामकृष्ण परमहंस देव को यह अपार दया और अहेतुकी कृषा है कि उन्होंने अपना अपूर्व और अलीकिक जीवन-चरित्र हिन्दीभाषी पाठकों के समक्ष रखने में सुझे निमित्त कनाया।

स्वयं सिद्ध सब काज, नाय मोहि आदर दियेउ । अस विचारि महराज, तनुपुछकित हपित हिये ॥

में किस मुंह से अपने इस सीआन्य का वर्णन करूँ। इस् फळहपूर्ण चिठ्युगी संसार में सर्वधमसमन्यय और विश्वबंधुत्व स्थापित करनेवाले, मुक्तदहरत से परमास्त्रवर्धन का दान देने वाले, साक्षात् आ अगवान् के उन महामहिम-खुगावतार की रहीते में बैसे करूँ और उनके प्रति किस प्रकार कृतहता। प्रकाशित करूँ।

हे भगवन् ! यह तेरा "बीलामृत" चरित्र ही तेरे चरणों में नतमस्तक हो समयेग करता हूँ ।

हुर्ग, धावण ग्रुक्छ १३ संवत् १९९४ विनीत--

### प्राक्कथन

श्रीरामकुष्ण परमहस का जीवन चरित्र धर्म के व्यवहारिक आचरण का विवरण है। उनका जीवन-चरित्र हमें ईस्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है। उनके चरित्र को पढ़नेवाला मतुष्य इस निश्चय को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता कि फेबल ईश्वर ही सत्य हैं और शेष सब मिथ्या-श्रम —है। श्रीरामकृष्ण ईदवरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके वाक्य निसी निरे विद्वान् (कोरे विद्यावान्) के ही कथन नहीं हैं, वरन् वे उनके जीवन-प्रन्थ के पृष्ट हैं। उन बाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभवों को प्रकट किया है। इसी कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पङ्ता है यह चिरस्थायी होता है। इस सन्देहवादी युग में श्रीरामकृष्ण सजीव और ज्वलन्त भार्मिक विश्वास के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रों स्ती-पुरुषों की आत्मा को शानित प्राप्त हुई है जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से वंचित रहना पड़ता । श्रीरामकृष्ण का चरित्र शर्दिसा का प्रत्यक्ष पाठ है। उनका अपार प्रेम किसी भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भीतर परिभित या आवड नहीं था । मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस जीवन-चरित्र के सभी पाठकों को अन्त-स्फूर्ति दे।

सायरमती, मार्गशीर्प कृष्ण १ विक्रम संवत १९८१

मो. क. गांधी

### वक्तव्य

मगवान् की कृपा से 'श्रीरामकृग्गलीलामृत' का यह तृतीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक स्व. न. रा. परांजपे कृत मराठी पुस्तक का अनुवाद है, 'जिसकी सामग्री स्वामी शारदानन्द (श्रीरामकृप्ण के एक प्रमुख शिष्य) कृत वंगाली पुस्तक 'श्रीरामकृप्णलीला-प्रसंग 'से ली गई है। इसके अतिरिक्त कई विदयसनीय अंग्रेजी तथा वंगाली प्रन्यों और लेगों की भी सहायता लो गई है। उन सब की सूची इस पुस्तक में सम्मिलित है।

भी पं. द्वारकानायजी तिवारी, बी. ए., एत-एल. भी., हुगँ, म. प्र. ने वडी लगन और अद्धा के साथ यह अनुवाद किया है। उनके रसी अधक परिश्रम का यह फल है कि हमें प्रस्तुत पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुई। श्री तिवारीजी के इस सराहनीय कार्य के लिए इस उनके परम इतज़ हैं।

आशा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय लगकर अपना उद्देश पूर्ण करने में सफल होगी।

नागपुर, जन्माद्रमी, सा. ४-५-१९५०

प्रकाशक

### प्रस्तावना

१. अगवात् धीरामक्टम् देव जैसे पहुँचे हुए अस्यन्त थेष्ट महापुर्यं के चिरंत्र को ठीक ठीक समझता आसम्यव है। जब स्वयं उनके प्रमुख सिप्य स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि "उनके चरित्र को में भी अच्छी तरह नहीं समझ सका गित सुझ जैसे मनुष्य के लिए उस चित्र को लोगों को समझाने का प्रयत्न करना तथा उसकी प्रस्तावना लिखना कितना किंदिन है। तथापि श्रीरामक्टम् को कृषा पर भरोसा रखकर तथा श्री गोस्तानी जुलबीसाजों को निम्नलिखित पंक्तियों को हृदयंगम करके में यह साहस कर रहा हूं:—

"निज निज मति सुनि हरिसुण गावहिं । निगम रोप शिव पार न पावहिं॥ तुमिहिं आदि खग मसफ प्रजन्ता । नम उड़ाहि निहं पावहिं अन्ता ॥ तिमि रमुपति महिमा अवगाहा । तात करतुं कोइ पाव कि पाहा ॥"

२. प्रस्तावना का अर्थ है—प्रन्य और उसके विषय के सम्बन्ध म संक्षेप में ही जानकारी प्राप्त करा देना। प्रस्तुत प्रन्य का विषय है—प्रमावान् भीरामकृष्ण। इनके सम्बन्ध में यदि यहाँ पर हमें संक्षेप में ही कुछ कहना है तो इतना ही कह सकते हैं कि जिन्होंने पूर्वापर तोयनिधि के अवगाहन करने वाले नगराज के समान वैदिक और अविदिक सस्कृति का स्वयं अवगाहन कर शिकागों की सर्वे—धर्म-परियद में बेदान्त के समन्वय का झण्डा फहरा दिया; जिन्होंने कालनिद्रा में मन्त्र सीए हुए भारत को 'उत्तिष्ठत' 'जावत' की देंदुनि-निताइ से जगाकर और पीयर के महामन्त्र की दीक्षा देकर उसके ध्येय का दर्शन करा दिया; जिन्होंने ओगैकलिष्ट पाश्वारव जगत् में 'रागा' की सजुल गीता गाकर उपसी विचार धारा में झानित उत्पन्न कर दी, उन्ही पुण्यस्त्रोक अंगादिवसानन्द स्वामीजी के ये सद्गुरु है। ताजगहल की मुन्दर कीर विचित्र शिल्यकला की देशकर सनुष्य का मां भारवर्षचित्र ही जाता है और मन म सुरत्त यह विचार उन्हें ने काना है कि जिसने ऐसी विशास नारीगरी की कन्यता तथा निर्मित्र में यह सनुष्य कैमा रहा होगा। साथ ही उस व्यक्ति की जानने ही हमें उन्मुक्ता भी उत्पन्न ही जाता है। वुछ वैसी ही अवस्था यहाँ भी है। मम म प्रद्रन जठता है कि जगमसीक दिनवण्डभीतिमान यहिंग्य स्वामी विवेदानम्दर्शी जर ऐसे है, तब उनके शामदाना मुफ्देव हैने रहे होंगे।

३ "अवतारवरिष्ठाय रामकृत्रगय" की पडकर सम्भव है यह मालूम हो वि अपने सदगुर के सम्बन्ध में स्वामी विवेकातन्दत्ती ने भवित के आवेश में यह उद्गार निकाला है। प्रत्येक सच्छिप्य अपने ग्रह के सम्बन्ध में यही बहुंगा भी, पर बुळ विचार वरने से पता लगेगा कि यह केवल आवेशोद्रार नहीं है, उसमें तो गृद अर्थ है। यदि हम एक ही प्रशार के और बराबर बरावर मृत्यवाले कुछ हीरों को सामने रखकर उनमें तुलना करने बैठें, तो यह पता छगेगा कि सभी एक से एक बटकर हैं। जाति और मूल्य एक होने पर भी प्रत्येक में सुछ न बुख "अपूर्वता" है। बोई वजन में इसका है तो तेज में उज्ज्ञवल है, बोई तेज में सीम्य है ती आहति में सुन्दर है, तो बोई सब प्रकार अलीकिक है-इस प्रकार के भेद दिखाई देंगे। स्वय अपने विशिष्ट गुजों के कारण सभी अपूर्व होते हैं, परन्तु एक की "अपूर्वता" दूसरे में नहीं रहने के कारण वह उन गुणों में तो दूसरों से ऊँचा ही सिद्ध होता है। वैसे ही यहाँ भी जातिये। ईस्वर के अनेक अवतार हुए है और स्वय अपनी " अपूर्वता" में प्रत्येक वरिष्ठ है। भगवान् श्रीरामकृष्ण की अपूर्वता निसमें है, यह पता लगने पर हमें भी " अवतारवरिष्टाय रामकृष्णाय ते नम " ही कहना पहेगा।

भ गह शास्त्र-सम्मत बात है कि भगवान् धर्मसम्बादनार्ध पुन पुन
 भवतार केते है और उन अनतारों के द्वारा नये युगपर्म का प्रवर्तन होता है :

प्रयोध अवतार भूतवाल का पलरत्रक्य है और मियण्यकाल उसमें बीजहण में अन्तिनिहित रहता है। योग्य मानव-क्षेत्र में उस बीज को डालकर भविष्य काल की जन्म देना ही अवतार का कार्य होता है। अर्थात् यह बीज उम समय के जगत् के लिए अर्यन्त आयर्थक होता है। आधुनिक काल में मीनव जाति किस दिशा की ओर जा रही है, इस बात पर यदि हम होट डालें ती यह समझ में आ जावेगा कि भिष्य में पैते सुगधर्म के आवर्यक्रात्त है। जन बही सुगधर्म के आवर्यक्रात्त कि पिष्य में पैते सुगधर्म के आवर्यक्रात है। जन बही सुगधर्म मण्यान् श्रीरामक्ष्य में की स्वार्यक्रात है। जन बही सुगधर्म भण्यान् श्रीरामक्ष्य में स्वार्यक्रात्त है। अत्र वही सुगधर्म भण्यान् श्रीरामक्ष्य स्वार्यक्रात्त है। अत्र वही सुगधर्म भण्यान् श्रीरामक्ष्य स्वार्यक्रात्त है। अत्र वही सुगधर्म भण्यान् श्रीरामक्ष्य स्वार्यक्रात्त है। आता है।

५ मनुष्य की कल्पना जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक अनन्त विश्वमाला का निरीक्षण करने से दिखाई देता है कि इस परम मुन्दर रचना में सभी छोटे बड विश्य परमाणु अपने अपने स्थान में स्वतन्त्र होते हुए-इस स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करनेवाले नियमों के कारण स्वतन्त्र रहते हुए भी-आपस में इस तरह बंधे हुए ह कि वे एक दूसरे के साथ एक तीय होकर तथा मिलवर, एक ही यस्त बन गए हैं । अनेकता में एकता तथा एक्ता में अनेकता हा विश्व का रहस्य है। एक ही अद्वितीय सत्ता इन भित्र भिन्न रूपों में प्रशासमान है और इसीमें विश्वरचना का सीन्दर्य है। अल्पज्ञ मनुष्य इस विश्व रहस्य की जान ले और तदन्हप ही अपने सुरुष की रचना करे, इसीमें मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही उसके ऐहिक कर्तव्य की चरम सीमा है। यह बात हद्गत अन्त स्फर्ति से आर्य जाति की समझ में आ गई थी और उसी के अन्रूप उसने अपनी संस्कृति को उन्नत बनाया। परन्तु जब नवीन मानव वश का निर्माण हुआ, उसे नई नई सस्कृतिया प्राप्त हुई और उन्हीं सस्कृतियो द्वारा उत्त्रान्त होकर ओयतर जगत् वर्तमान स्थिति में पहुँचा तब कहीं उसे आर्य-सस्कृति पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हुई और उन्हें इस विश्वसत्य का आमाध होने लगा । Liberty, Equality, Fraternity, Democracy, Republicanism Self-Determination ये सप दसी आभास के ही खेल हैं। कमश इस विदल्यना का बहुत सा अनुकरण शासन विभाग में किया गया, और आन यह बात अमेरिका क स्यक्त राज्य की जासन पदिति में हमें दिखाई देती हैं । धीरे धीरे अन्य मानग-जातियाँ भी इसका अनुमरण करेंगी। जैसे बाच व्यवहार में यह कार्य हुआ, उसा तरह धर्म क्षेत्र में भी होना चाहिए और भित्र भिन्न धर्म अपने तई पूर्व स्वतन्त्र तथा पृथक रहते हुए भी एक साथ मिलकर एक समन्वय स्वरूप विश्व छमें भी पृष्टि कर उसनी और अग्रसर हों। अब यह बात मानव जाति के हित की दृष्टि से अत्यन्त आवस्यक हो गई है। ससार के सभी विचारशील पुरुषों की इस बात का निर्वय हो चुका है। सभी धर्म एक ही सहस्तु को प्राप्त कराने बाले भिन्न भिन्न मार्ग है, इसल्ए एक को दूसरे से द्वेप नहीं करना चाहिये, वरन अपनी अपनी धर्मकथा में ही रहकर अपनी अपनी उन्नति करनी चाहिये और भन्य धर्मी के प्रति उदासीन रहना चाहिए-यही यात सर्यन बुद्धिमानी के लसादि से भी ध्वनित होने लगी है, और बैमा ही आवरण करने की और धीरे थीरे सभी भी प्रमृति भी होती जा रही ह । परन्तु उसमें एक दमी यह था कि इस धारणा के कारण भित्र भिद्या गता के सम्बन्ध में लोगों के सन में खेंका अपन होती थी और आत्मीयता के अभाव में परस्पर प्रेम उत्पन्न होने का कोई मार्ग ही नहीं था। एसी आत्मीयता वर अनुभव कराने के लिए कोई सायन न या कि भिज भिज धर्में पाले अपने अपने धर्म में रहते हुए भी एक द्सरे के सहधमी ह तथा उन सब का उद्यम स्थान एक ही है।

इसी बमी मे बूर करने के लिए भगवान औरामक्रम्ण का अवतार हुआ।
आ काली दवी के प्रत्यन्य सहनास में निर-तर रहते हुए तथा उनकी कृषा से
पूर्णता को आप्त करके भी किन भिन्न पमों के निवमादासार दोधा लकर, एन
दन घोंसे के प्रत्यक्ष आवदण करने में उनकी अनुस्त की हो के देशकर मन
उलक्षन में पट जाता है। हमारे सामने यह प्रत्यन सहज ही उठता है कि उन्हें हम
वात का अत्यक्ष अनुस्त होते हुए भी कि चो हुए हैं श्रीअन्यक्ष्य हो है, उन्होंने
किर यह सन खट्यट क्षिरिण्यं भी । इस प्रत्य ना सातीयनगर उत्तर विकी

तरह नहीं मिलता है, परन्तु इसीमें तो उनके अवतार की अपूर्वता है। श्रीराम-कृष्ण का चरित्र एव उनका उपदेश ससार के भावी युगधर्म का सूत्रमय अवतार है। भविष्य में केवल उसका विस्तार तथा स्पष्टीकरण होना शेप है। 'जितने मत उतने मार्ग, ' 'सभी मार्ग एक ही ईरवर की ओर ले जाते हैं, '-इस युगधर्म का जो अनुसरण करेगा वह अपने ही धर्म में रहकर अन्य धर्मावल-म्बियों के सम्बन्ध में विद्ववन्धुत्व का अनुभव कर सकेगा। भिन्नता में अभि-नता किम प्रकार होती है, इसका उन्हें अनमव हो जाता है । हिन्दू धर्म के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनुसार साधना करके उनमें सिद्धि प्राप्तकर भगवान् श्रीरामकृष्य विधिनियेघातीत परमहसावस्था में प्रतिष्ठित हुए थे । इसके परचात् उन्होंने इरलाम, ईसाई आदि धर्मों की लीकिन दीक्षा लेकर उनकी संधाविधि साधना कर इस सत्य की साक्षात् उपलब्धि कर ली थी कि सभी धर्म उस एक ही अदितीय परमेश्वर की ओर से जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न धर्माव-लम्बियों को औरामक्टण में स्वधमीय आदर्श ग्रह की प्राप्ति हो। जाती है। इस प्रकार अपने अपने विशिष्ट धर्म को नष्ट न करके परस्पर एक दूसरे में आतुभाव का अनुभव करना उन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया । इसीमें उनके अवतारत की अपूर्वता है। उन्होंने इस प्रमार अपने आचरण द्वारा प्रत्यक्ष सभी धर्मी का समन्वय कर विसाया है जो बात अन्य किन्हीं अवतारों में नहीं दिखाई देती। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें इरएक धर्म की लीकिक दीक्षा लेना ही आवर्यक था, क्योंकि उसके निना लोग उन्हें प्रत्यक्ष अपने निजी धर्म का नहीं समझ सकते थे। ईरवर दर्शन के उपरान्त भिन्न भिन्न धर्मों की प्रत्यक्ष दीक्षा लेकर प्रत्येक धर्म में बताई हुई साधना करने का उन्होंने जो प्रचण्ड प्रयत्न किया उसका इसी होष्टे से विचार करने पर हमारे प्रकृत का समाधान हो जाता है !

६ इस प्रवार ससार को भावी युगधर्म का सून्रपाठ सिखाने के लिए भगवान् का जो यह अलौक्कि चरित्र हुआ उसका परिशीलन करने से हमें जो उपदेश प्राप्त होगा उसकायदि हम यथाशकित आचरण पर सके तो निरूचय ही इसाल बड़ा कन्याग होगा।

- श्रीरामकृष्य का नियम था कि " प्रत्येक बान में शास्त-मर्यादा का पालन करना चाहिए। " यह नियम उनके आध्यारिमक चरित्र में भी पूर्ण रूप से दिखाई देता है। सुमुखु, सापक और सिद्ध के मम से ही उन्होंने अपनी सभी लीलाएँ वी । यह प्राय सभी मानते हे कि इस विश्व का सचालक और नियन्ता कोई ईश्वर होना चाहिए । उन्हें इतने से ही समाधान हो जाता है । पर औरामकृष्य को केनल इतने से ही सन्तोप नहीं हुआ। उनका यह दढ विश्वास था कि " यदि ईश्वर हैं ही तो वे अन्य सब वस्तुओं के समान व्यव-हार्यभी होने चाहिए। सगुण मृष्टि के अतीत तो वे देही, पर यदि सगुण सुष्टि को बही चलाते हैं तो अन्य सब बस्तुओं के समान यह परमार्थ बस्तु भी प्रत्यक्ष व्यवहार्य होगी। अतएव इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी क्यों न होना चाहिए" -इस प्रकार की अशान्ति या ब्यांकु नता उनके चित्त में उत्पन्न हुई और यही खनकी <u>सम</u>क्ष दशा है। इसी एक व्याङ्कता के कारण वे साधन चतुष्टय-सभ्यक हुए --- और उनके साधक-भाव का आरम्भ हुआ । उनकी सिद्धावस्था अनुकरण के परे ह । हम सामान्य जीवों को उसके सम्पन्ध में विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। पर उनके मुमुनु और साधक-भाव हमारी शिक्षा के लिए ही हैं, अत उनके इम भागों से हमें क्या सीखना चाहिए, यही हम देखें। केवल "ईश्वर है" ऐसा बौद्धिक समाधान न मानकर वे व्यवहार्य कैसे हो सकते हैं. इमका विचार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए—और यही उनकी मुमक्ष दशा की शिक्षा है।
  - ५ ईश्वर-प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं जो अनेक साधनाएँ तथा रोमाच उत्यंत्र वर्रनेवाली उप तपस्या को और जो जो अनुभव प्राप्त किए, वे सब स्मारे लिए यदावि अग्रम्भव हैं तथापि उनके फलस्वरूप उन्होंने जो निरूपयासक निम्निजितित तत्व बताए हैं वे हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी हैं
    - १. ईश्वर है।

#### प्रस्तावना

- २. जो कुछ है और जो होता है वह सब उन्हीं के करने से होता है। अत
  - ३ पूर्ण रूप से उनकी शरण में जाना ही योग्य और हितकर है।
- इतना जानकर इस भावना को अधिकाधिक बटाना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है।

इन चार तस्यों का निश्चय उन्होंने साधक अवस्था में किया। और साथ ही साध उन्होंने यह भी दिखाया कि इस निश्चय बुद्धि से चकनेवाले का आचरण धीरे धीरे विद्धित मार्ग से विशेषपूर्वक कैस होता है। अफ्रमण्यता और आजस्य को दूर करने के लिए ईश्वरार्ग बुद्धि से प्रचण्ड यसन करना, जो गोतोक्त कर्मयोग का रहस्य है—उस भी उन्होंने स्पष्ट कर विश्वाया। करूकता जैसे भीग-प्रायण कहर में, जहाँ पादवारमों का कम्यानुकरण ही मुख्य है, रहते हुए भी उन्होंने यह सिद्ध पर दिशाया कि कामिनी सचन का स्याग केवल मन द्वारा ही नहीं, यरन् प्रत्यक्ष शरीर द्वारा भी क्याना सकता है, उपर वताई हुई बुद्धि का एक धार इड निश्चय हो जाने पर मनुष्य में फिसी भी परिस्थित में दिप्प-थाथा नहीं हो सकती बत्त परिस्थित ही उसके अनुषूछ बन जाती है और साक्षार क्यरिशादामुनित भी केवल चालीस पचार वर्ष के जीवनकाल में हो प्राप्त की जा सकती है। बुद्धि में शान, अन्त करण में मिस्त और शरीर म कलियत प्रचण्ड कर्मस्कृर्त —श्व वर्तमान परिवर्तित परिस्थित में इन सबरी कितनी जयरदस्त आवस्थकता है, इह रिषय की विक्षा उन्होंने दी। दुर्वेलना का स्थाग करके धीर्यवाल्यन का उन्होंने उपदेश दिया।

९. परन्तु केवल मुंह द्वारा कहने से उपरोक्त बुद्धि निहवय नहीं हो सकता । पहुषा मनुष्य की धेर्य-शक्ति कम हो जाती है और मोह, विपाद, आपत्ति आदि के वपेशे के कारण बेचारे जीव को यदि कोई सहायता प्राप्त मनुर्द्धिकों, प्रसुत, काले. बहुका, काल्यका, को जाता, है, पेएसे समय, र्यूल, को. सर्व भार सीपकर विदे वह शत्यन्त ब्यायुलता से बसवी प्रार्थना करे तो उने

यदि पाठकों का प्यान श्रीरामकष्ण के उदार चरित्र की ओर आकृष्ट हो सना तो में अपने परिश्रम को सार्थक मानिया।

इस चरित में स्थान स्थान पर "हम योले", "हमें उन्होंने बताया" आदि वाक्यों में "हम ' शब्द मूळ बगला प्रस्वकार का है। 'हम' शब्द का उपयोग उन्होंने औरामकृष्ण के जिप्यों के लिए क्यिया है।

१२ इस प्रशार (१) सब धर्म एक ही ध्येय की ओर पहुँचने के मिल भिल मांगे हैं । २) ईश्वर, मगल प्रह के समान, के यह अधुमान करने भी यस्तु नहीं है, वे तो इन्द्रियातीत भाव से प्रथक अनुभव करने की घस्तु हं। और (३) किसी भी कल्पना को लंडर जसे केवल कल्पना ही में न रराकर मन, यांगी और हारीर ही भी जसका अनुष्ठान करना चाहिए—सीमें साधक के यश वा भीज है—हव सावश्यालों को ससार को देन के लिए मगवान राम-इत्य की प्रस्ट लीला पाठकों के सामने रखी जाती है। यह तो भगवान के अध्यन्त समर्थ अवतार का परित्र है—वड़ा ही ज्योग है। त्रियह जिसके बान में पहुँचना, ज्यशा छुछ न उछ कत्थाण अवस्य करेगा। इसमें निसी प्रकार की योज नहीं है। इतना कत्याणप्रद विषय प्राप्त होने के बारण में स्वयं अपने को वड़ा भागवयाली समझता हैं और इस विद्वह साब्दू के लिए तथा। उसके अंगस्वस्त

# भगवान रामकृष्ण देव के जीवनचरित्र का विवरण

### प्रथम भाग

९७७५ क्षदिराम का जन्म १७९१ चन्द्रादेवी का जन्म १७९९-१८०० क्षदिराम का चन्त्रा-देवी से जिवाह १८०५-०६ रामक्रमार का जन्म १८१४ देरे गाँव से कामारपुर में आगमन १८२० रामक्रमार का विवाह १८२४ क्षदिराम की रामेद्दर-यात्रा १८२६-२७ रामेश्वर का जन्म १८३५ क्षडिराम की गमा याता १८३६ फरवरी १७, गदाधर (श्रीराम-कृष्ण) का जन्म १८४३ झदिराम की मृत्यु १८४५ गढाधर का अतबन्ध १८४८ रामेश्वर का विवाह १८५३ गदाधर का कलकत्ते में आगमन १८५५ मई ३१, दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में देवी की प्रागप्रतिग्रा १८५६ श्रीरामकृष्य का विध्यमन्दिर में प्जकपद घहण

१८५६ काली मंत्र दीक्षा प्रहण १८५७ रामकुमार की मृत्यु

" इदयकादक्षिभेदवर में आगमन .. श्रीगमकुष्ण का देवीमन्दिर में

पूजरूपद ग्रहण .. दिग्योन्माद

" प्रयम दर्शन

१८५८ हरूधारी का दक्षिणेदेवर में आगमन

१८६० श्रीरामकृष्ण का विवाह १८६१ रानी रासमणि की मृत्यु

,, भरवी जायणी का दक्षिणेदनर में आगमन १८६१-६३ थीरामकूला सी तंज-

साधना १८६४ चन्द्रादेवी का दक्षिगेश्यर में

आगमन १८६४ ६५ जटायारी का दक्षिणेस्वर में आगमन

, वात्सस्य और मधुरमान साघना

# चरित्र के आधारभूत ब्रन्थ

| <ol> <li>र्धारामरुष्ण छीलायसँग—गन्यजीवन )</li> </ol>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| साधक भाव                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " गुरुमार (पूर्वार्ध) र स्वामा<br>" गुरुमाव (उत्तरार्ध) । सारदानन्दजी |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " दिव्यभाव और नरेन्द्रनाय                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ श्रीरामराष्ण देखेर उपदेदा सुरेशचन्द्र दत्त                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| वै श्रीरामरूष्ण परमहंस देवर जीवनवृत्तान्त रामयन्त्र दत्त              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ परमहस्त द्व देवेंडनाथ का                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '९ थीरामरुष्ण कथामृत (पोच भागों में) 'एम'                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६. स्यामी दिष्य संयाद (दो भागों में ) हारच्यात चळाली                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७. श्री नागमदादाय                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < Men I have seen जिन्ताप सार्त्री                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 'उत्योधन' और 'प्रयुक्त भारत' मानिक यम के बुछ तेस ।                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

# अनुक्रमणिका

|    | विषय           |                |              |      |      | नुष्ठ      |
|----|----------------|----------------|--------------|------|------|------------|
|    | भूमिका         | ••••           | ••••         | •••• | **** | 8          |
|    | कामारपुकुर     | और माता-वि     | ता           | **** | **** | ٩          |
| ξ. | कामारपुकुर     | में कल्याणम    | य संसार      | **** | **** | १७         |
| ₹. | चन्द्रादेवी के | विचित्र अर्    | <b>नु</b> भव | **** | **** | २९         |
| ١. | श्रीरामकृष्ण   |                |              | **** | **** | ३७         |
| ۹, | वालचरित्र व    | ग्रीर पितृवियो | ग            | **** | **** | ४२         |
| 9. | गदाधर की       | किशोर अव       | त्या         | **** | **** | <b>५</b> ५ |
|    | योवन का अ      |                | ****         |      | **** | ६९         |
| ξ. | साधकभाव-       | -विषय प्रवेश   | er           | **** | **** | ८२         |
| ٥. | साधक और        | साधना          | ****         | **** | **** | 63         |
| ₹. | साधकभाव व      | का प्रारम्भ    | ****         | ***  | **** | १०४        |
| ₹. | रानी रासमा     | ग और दक्षि     | णेश्यर       | **** | **** | ११०        |
| ₹. | पुजारीपदम      |                | ****         | **** | **** | १२४        |
| 8. |                |                |              | **** |      | १३८        |
| ٩. | मयुरवानू औ     | र श्रीरामकृष   | or           | **** | **** | १४९        |
|    | श्रीरामकृष्ण   |                |              | **** | •••• | १६९        |
|    | सावना और       |                |              | **** |      | १९४        |
| ረ. | प्रथम चार व    | ार्पकी अन्य    | घटनाएँ       | **** | •    | २१४        |
|    |                |                |              |      |      |            |

### अनुक्रमणिका

| विषय                            |        |                    |            | पृष्ट |
|---------------------------------|--------|--------------------|------------|-------|
| १९. विवाह और पुनरागमन           |        | ••••               |            | २४२   |
| २०. भैरवी बाह्मणी का आगमन       | ****   | ****               |            | 703   |
| २१. वैष्णवचरण और गौरीपण्डि      | त का   | वृत्तान्त          |            | २८९   |
| २२. विचित्र क्षुधा और गात्रदाह  |        | ****               | ****       | २९८   |
| २३. ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिज  |        | यृ <b>त्ता</b> न्त | ****       | ३०५   |
| २४. श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधन  | ñ      | ***                | ****       | 388   |
| २५. जटाधारी और बात्सस्यभाव      | । साध  | न                  | ****       | ३३२   |
| २६. भिन्न भिन्न साधु-सम्प्रदाय, | पञ्चलो | चन और नारा         | पण शास्त्र | ी ३५१ |
| २७. मधुरमात्र की मीमांसा        | ****   | ****               | ****       | 386   |
| २८. श्रीरामकृष्ण की मधुरभावस    | गुधना  | ****               | ****       | ३९०   |
| <b>नामानकप्र</b> णिका           |        |                    |            |       |



# श्रीरामऋष्णलीलामृत

# १–भूमिका

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भेवति । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान खुजाम्यहम् ॥ -गीता, ४-७ धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युग युगे ॥ -गीता, ४-८

" जो राम, जो कृष्य, वही अर रामकृत्य । "

---श्रीरामङ्ग्य

हर कोई टेख सरता है कि निवा, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा मानन-जीनन आजकर कितना उन्नत हो गया है। किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में ही आन्नद्व रहना अन मनुष्य प्रकृति के छिये मानो असब हो गया है। पृथ्मी और पानी पर अत्याहत गति प्राप्त करके ही उसे सतोप नहीं है। अन तो नह आकाश को भी अधिकृत करने काप्रयन कर रही है। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के छिये उसने अधकारमय समुद्रतल में और भीगण ज्वालामुखी पर्ननो में भी प्रनेश करने वा साहम किया है। सदा हिमान्छादित पर्वन पर और मृपष्ट पर विचरण करके नहाँ के चमत्कारों का अवलोकन किया है। पृथ्वी पर के टोटे मोटे सभी पदार्थों के गुणधर्भ जानने के लिये दीर्घ प्रयत्न करके लता औपित बुक्ष इत्यादिको में भी अपने ही समान प्राणस्पदन होने का प्रत्यक्ष अतु-भन कर लिया है। इन सन निषयों का यदार्थ बोध प्राप्त करने के लिये नाना प्रकार के अद्भुत यत्रों का भी आविष्कार किया है। उसने पृथ्वी, आप,तेज इत्यादि पचभुतों पर आधिपत्य प्राप्त किया, पृथ्वी सम्बन्धी अनेक त्रिपयों का हान सम्पादन किया, पर इनसे तृप्त न होकर सुदूर आकाश-स्थित यह नक्षत्रों की और अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौडाई और उनके भी समाचार प्राप्त करने में बहुतेरी सफलता प्राप्त भी । य हुई स्पृत सृष्टि की बातें । सुक्ष्म सृष्टि का झान सम्पादन करने में भी मनुष्य जाति ने नैसा ही अपार परिश्रम किया है। जीवन के रहस्यों का अनुशीलन करके उसने उत्मान्तिनतत्वका शोध किया है। शरीर और मन के मुक्त गुण-धर्मी को समज्ञा है। स्यूछ जगत् के ही समान सक्ष्म जगत् के ज्यापार भी किसी अचिनय नियम-मूत्र से बँधे हुए हैं यह भी उसने देख छिया है और मनुष्य की आकलन-शक्ति से परे भी कई घटनाएँ हो सकती हें, इस बात पर उसे निश्नास होने छगा है।

यद्यपि पूर्गेक्त उन्नति और इस शक्ति का उदय पाश्चात्य देशों में ही हुआ है, तकापि उनका प्रचार भारतर्गर इत्यादि पूर्गी देशों में भी दुछ कम नहीं हुआ है। प्राच्य और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध जैसे जैसे अधिक हो रहा है वैसे वैसे प्राचीन प्राच्य चीत्रन-त्रित्र भी परिगतित हो रही है और वह पाश्चात्यों के साचे में दछ रही है। चीन, जापान, मारतर्गर इत्यादि देशों की गतिमान स्थित देखेन से इस सिद्धान्त मी सत्यता प्रतीत होती है। इसका परिणाम मिन्य में भेठे ही कुछ भी हो, पर पौर्नात्य देशो पर पश्चिमी निचारो का प्रभान दिनोदिन अभिक पडता जा रहा है और समय पाकर यह प्रभान पृथ्वी के सभी देशों पर पड़िंगा इसमें कोई सम्देह दिखाई नहीं देता।

भारतर्य और अन्य सब देशों के भार, निचार, कल्पना इत्यादि के तुडनात्मक निनेचन करने से यह दिखता है कि ईस्नर, आत्मा, परलोक इत्यादि इन्डियातीत नस्तुओं का यथार्य ज्ञान प्राप्त करना ही अयन्त प्राचीन काल से भारतर्य ने अपना प्येय निश्चित कर रावा है। और इस प्रकार का साक्षात्कार और ज्ञानप्राप्त ही किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता है। भारतर्य के सभी आचार-निचारों के मूल में यही उच्च आप्यात्मिक ध्येष दिखाई देता है, पर दूसरे देशों का लक्ष्य ऐहिक सुखापभीग की और पाया जाता है।

यथि पहचात्यों ने पचेन्द्रियों के अनुभन के प्रमाण द्वारा जड़
निज्ञान नी बहुतेरी उन्नित की हैं, तथािप उपरोक्त प्रमाणपद्धित उन्हें
आत्मिन्नान के सम्बन्ध में कोई भी मार्ग नहीं दिखला पाई—कारण कि
समम, स्वार्थहीनता और अन्तर्मुख वृत्ति ही आत्मिन्नान का मार्ग है
और मन का समम मा निरोध ही आत्मीपल्टिन का साथन है। बहिर्मुख
पाइचात्य लोग आत्मिन्नान का मार्ग क्रिल्कुल मुलक्त उत्तरीत्तर देहातममार्दी और नास्तिक बन गये है इसमें आहचर्य ही नहीं। ऐहिक सुखोपमोग ही उनका जीननसर्वस्व वन गया और इसीलिए उनके सभी प्रयत्न
उसी की प्राप्ति के लिए हुआ करते हैं। जड निज्ञान के द्वारा उन्होंने
पटायों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मुग्यत भोग सुख की
प्राप्ति के लिए ही करने के कारण ने दिनोदिन अधिक टान्मिक और

स्वार्थपरायण हो चले हैं। पारचा य समाज में धनी और गरीप होने के त्त पर बना हुआ जाति निभाग, उनके आदिष्टत तोप, बदक हत्यादि भयानक यंत्र, एतः ओर अट्ट सम्पत्ति और साथ ही साथ दूसरी और अपार दारिय और असनीय का अस्तिन, भयकर धनतृष्णा तया तजन्य परदेशहरण और परजातिपोडन ये सत्र उसी भोगसुखलालसा के परि-णाम हैं। यह भी दिखाई देता है कि उनके अपार भीग सख प्राप्त वर ठेने पर भी पारचात्यों के मन में किंचित् शान्ति नहीं आती और मुयु के बाद के जीनन पर जैसे तैसे निश्नास करते हुए उन्हें सुग्र नाम नी भी नहीं मिलता। अधिकाधिक शोध करते करते पाश्चान्यों की समग्र में अप कहीं यह वात आने लगी है कि पंचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देशकालातीन तन्त्र का पता बभी नहीं एग सकता। विज्ञान अधिक से अधिर उस तत्र का आभास मात्र बरा देगा, उसका यथार्थ ज्ञानलाभ . फराना निज्ञान की शक्ति के बाहर की बात है। अत जिस देवता की कृपा से आजतक पाइचात्व अपने को शक्तिमान समझते थे और जिसके प्रमाद में उन्हें इतनी धन मम्पदा मिळी थी, उसीके आसन को इग-मगाते देख उननी मानसिक अशान्ति अब और अधिक बढ रही है।

उक्त निक्चन द्वारा यह सिद्ध होता है कि पारचारयों के जीनन कि मूछ में निपयछोट्यता, स्वार्षपरता और धर्मनिरनासहीनता ही है। इसी कारण जो पारचार्त्यों के समान उन्नति करना चाहते हैं उन्हें स्वमानत या जानबूबनन उन्हीं के समान बनना पढेगा और इसी से ऐसा दिखता भी है कि जापान इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पारचान्यों के अनुनरण ना कम चलाया उनमें स्वजाति और स्वदेश प्रीति के सायन्माय पारचात्यों के उपरोक्त होए भी का चरे हैं। पारचारां के अनुकरण करने में यटी मारी टोप है। उन्हीं के ससर्ग से हमारे भारत पर्य में भी जो माननाएँ प्रनिष्ट हो रही हैं उन पर निचार करने से उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है।

भारतत्रासियो का जीत्रन धार्मिक मूल पर प्रतिष्टित होने के कारण उनकी संस्कृति एक अर्प्रा ओर निराली सामग्री से निर्मित हुई है। संक्षप मे कहा जाय तो सयम ही उस संस्कृति का प्राण है। न्यक्ति और समाज, दोनो ही अपना जीवन संयम की सहायता से नियमित बनाये यही भारतवर्ष के झास्त्रों की आजा थी। "त्याग के छिए ही भोगों का प्रहण और परलोक के लिए ही इहलोक का जीवन " इन वातों का सभी को सभी अनस्याओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति और समाज का ध्यान शास्त्रों ने इस उच्च ध्येय की और आकर्षित कर रखा था। पारचात्यों के ससर्ग से इस भावना में कितना अन्तर हो गया, यह कोई भी देख सकता है। भारतवर्ष के पूर्वपरम्परागत सस्नारो और आचार-श्चिरों में भी अद्भत ज्ञान्ति हो गई है। भारत-वर्ष ने अपने पुराने त्याग और सयम-प्रधान जीवन को छोडवर भोग-प्रधान जीवन को स्वीकार कर लिया है। इससे उसकी प्ररानी संस्कृति और शिक्षा का छोप हो गया और उसमें नास्तिकता, परानुकरण-प्रियता और आत्मविरगसहीनता का उदय हो गया और वह कोल्ह में पेरे हुए साटे की छोही के सदश नि सदर बन गया। भारतनर्प को ऐसा प्रतीत होने छगा कि इतने दिनों तक उसने अपना आयुष्य जिस प्रकार व्यतीत किया वह केवल भ्रमात्मक या और विज्ञान के सहारे उन्नति करने वाले पारचात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत सस्कारों और आचार-त्रिचारों को जगली कहना गलत नहीं है। मोगलालसा

से मुन्य होकर भारत अपना पूर्वेतिहास और पूर्व गौरेन भूज गया।
इस स्मृतिभ्रण से भारत का बुद्धिनादा हो गया और इस बुद्धिनादा ने
भारत के अस्मिन्द के छोप होने की नौजत छा दी। इसके सिजाय
एक्ति भोगों जी प्राप्ति के छिए उसे अब परमुखापेश्वी होना पडता है।
अन उसे भोगा प्राप्ति भी उत्तरीत्तर कठिन होने लगी। इस तरह
हुमरो की नकल करने के कारण योग और भोग दोनो मार्गों से भ्रष्ट
होने कर्षाधार के जिना बायु के जिम में पड़ी हुई नीका के समान
भौगाधिकायी भारत्र के उनकृत भन्नके कार।

इस तरह पास्वाखों के साथ साय उन मी धर्मण्यानि का प्रनेश मी इस भारत देश में हुआ। जब जब माय के अमिन से सनातन धर्म की ग्यानि हुआ करती हैं, और जब माया के अमिनेचनीय प्रभाग से सुख्य होम गुण्य ऐक्टिक सुख-लाम को ही सर्मेख समझने लगता है और आमा, सुकिन ह्वाहिन नमी अतीटिय पदार्थ मिया है और किमान्य सुमान हैं। और आमा, सुकिन ह्वाहि नमी अतीटिय पदार्थ मिया है और किमान्य सुमान के स्थ्यन-ताय भी करपनाएँ हैं ऐसा सोचिन लगता है, ऐट्रिक सम्बद्ध और इन्टियसुम्बा मानाम प्रभार में उपभोग करने पर भी जब लने शास्ति और जन नह अलानि की बेटनाओं से हाहामार करने एमाता है तब भी मामान्य धर्म का उद्धार नरने हमान्य धर्म का उद्धार नरने हमाने कि स्थान हमाने की केटनाओं पर स्थान हमाने की केटनाओं पर स्थान हमाने की केटनाओं पर स्थान स्

यथार्थ में यह धर्मेग्लानि मारे ममार में नितनी प्रवन्ट हो गई है. यह देखकर मन स्नन्य हो जाना है। यदि प्रमें नाम की कोई वर्षार्थ वस्तु है और प्रिप्ति के नियमों के अनुसार मनुष्यप्राणी उमें प्राप्त कर सकता है, तो कहना होगा कि आधुनिक मोगपरायण मानवजीवन उस बस्तु (धर्म) से अत्यन्त ही दृर हैं।

निज्ञान की सहायता से अंनक प्रकार के ऐहिक सुखो की प्राप्ति करन में अफल होने पर भी मनुष्य के मन को आन्ति नहीं मिली है, उसका कारण वहीं धर्मेग्छानि है। इस धर्मेग्छानि का प्रतिकार कौन करेगा ?

गीता में भगपान् श्रीकृष्ण ने आह्मासन दिया है कि ससार में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब अपनी माया की शक्ति का अनलम्बन बरके मैं अरीर धारण करता हूं और उस ग्लानि को दूर घर मनुष्य को पुन शान्ति-सुख का अधिकारी बनाता हूँ। ऐसे अवतारो के चरण अपने वक्ष स्थल पर घारण कर यह भारतभृषि आज तक अनेक बार धन्य हुई है। युगप्रयोजन की उपस्थित होने पर ऐसे अमित-गुणसम्पन्न अनुतारी पुरुषो का शुभागमन भारतपूर्व मे अभी तक होते हुए टीख पडता है। सिर्फ ४०० नर्प पूर्व श्रीजृष्ण चतन्य भारती द्वारा प्रचारित श्रीहरि वे अपूर्व नाम सकीर्तन मे भारतवर्ष के उन्मत्तप्राय होने की वार्ता जगत में प्रमिद्ध ही है। अभी भी क्या नैसा समय आ गया था र सारे ससार द्वारा तुच्छ माने हुए नष्टगौरप और दरिष्ट पुरातन भारतपर्व मे अप क्या पुन युगप्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम करणामय श्री भगवान् को सनातन वर्मरक्षणार्थ पुन अवनार टेना आपस्यक्त हो गया था <sup>१</sup> पाठकगण <sup>।</sup> जिस अञेप-कल्याणसम्यन्न महापुरप की क्या हम आप की सुना रहे हैं उसे आद्योपान्त सुन रेने पर आप को निश्चय हो जायेगा कि यथार्थ मे ऐसा ही हुआ था। श्रीराम् श्रीपृष्णः इत्यापि इत्य से पूर्व उत्यो में अपतीर्णा होस्य स्तातत वर्ष मी सस्यापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज युगप्रयोजन

### ८ श्रीरामरुष्णलीक्षामृत

करने के लिए भारतवर्ष पर एक एक बार लगने से यह पुरातन भारतवर्ष सचमुच बन्य हो गया है!

" जितने मत उतने एव, " " अन्त करणार्थ्वक किसी भी एव का अनुष्टान करो, तुम्हें श्री भगनान् की प्राप्ति अन्दय होगी।" उनके इन पनित्र आरोजिनों को श्रहालु अन्त करण से श्रनण कीजिए।

पाठकउन्दर ! चलिए, परात्रिया को इस ससार में पुन लाने के लिए उन्होंने जो जलैंकिक स्वार्थत्याग और तपस्या की उसको मनन नरें और उनके कामगध्हीन पुण्य चरित्र की ययाशिक्त आलोचना और भ्यान करके लाए और हम होतों परित्र वर्ने !!

# २-कामारपुक्तर और माता-पिता

" जब मेरे विता रास्ते से जाते थे, तब आसपास के लोग जारी जन्दी उठकर खडे हो जाते वे और आदरपूर्वक महा करते थे, 'देखों वे आ रहे हैं।' "

" जब वे तालाब में स्नान रखे थे, तो उनका स्नान समान्त होते तक कोई भी दूष्टरा मञ्जूष्य तालाब में नहीं उत्तरताथा!"

" ईरवर का नामस्मरण करते समय उनका वक्ष स्थल आरक्त हो जाता था !"

" गाँव के लोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे।"

—श्रीरामकृष्ण

ईस्तर का अनतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा ससार आज तक करता आ रहा है, उनमें से श्री ममनान् रामचन्द्र और भगनान् युद्ध को छोड बाकी सभी के ऐहिक जीनन का आरम्भ दु ख-दारिटण, सामारिक अमान और सकट-निपत्ति में ही हुआ है। उदा-हरणार्थ श्वाटिय कुल्ट्यिपक मगमान श्रीमृष्ण का जन्म काराणार मे हुआ और उन्हें अपना बाल्यकाल स्वजनों से निलग होकर गाय चराने ताले मोपो के बीच जिताना पडा। श्री भगनान् ईमा मसीह-का जन्म दरिटी माता-पिता की कुछि में एक धमशान्य के नोटे में हुआ। श्री भगनान् शक्राचार्य का जन्म एक दिखी विधना के उटर में हुआ। भगनान् श्रीकृष्ण चैतन्य का जन्म भी खितसामान्य दरिटी के वर में ही हुआ था। इस्लाम अर्थवर्षक हुएत्त मुश्मद के चन्म की भी यही अनस्या है, तथापि जिस हुए-दारिट्य में सतोपजनक ज्ञान्ति नहीं हैं, जिस सासारिक अभाग में नि स्वार्थ श्रेम नहा है, जिन दिए माता पिता ने हृद्य में त्याग पनिन्नता, नोमन्ता और दया नहीं है, ऐसे स्यानों में मह पुरुयों का जन्म होते कभी नहीं दिएउडि दिया।

विचार बर्रेन से अपतारी पुरर्पों के दिस्ट गृह में जन्म लेने और उनमें भागी जीवन से एक प्रकार को गृद सम्बन्ध दिखाई देता है, नारण नि युग और प्रौद अपस्था में उन्हें निशेषत दिष्ट और हु की लोगों के मांघ ही मि जुरमर उनमा हरण भी अधानि में दूर मरेन का मांध मरना पटता है। अन यिन में ऐसे लोगों में अमस्या में आरम्भ में हा परिवित और महानुभूनिशील न हों तो वह काय उनमें हायों मेंने मिद्द हों 'उनमा ही नहीं हम पिट्टिंग हों तो वह काय उनमें हायों मेंने मिद्द हों 'उनमा ही नहीं हम पिट्टिंग हों ते वह वाय उनमें हायों मेंने मिद्द हों 'उनमा ही नहीं हम पिट्टिंग हों देख चुके हैं मि ममाम ने मंभागीन मो दूर बर्ग के ही लिए अपतारी पुरपों मा जन्म होता है। इस माय को सम्यस्थ सरसे के लिए हो पुरान ममन्त्रदानों में तेन्वालीन अपस्था का आज अपन रहना ही चाहिए, क्योंकि इस स्प्र प्राणीन सम्बदायों की तस्वार्गन प्राणीन के नागों का मामामा करके उन्हें पुर्ण मा हो माना नया सम्प्रदाय स्थापन करना एउता है। इन बानों का परिचय प्राप्त करने वा सुपीग श्रीमानों की बर्ग बटी हो हिया में नहीं प्राप्त हो सम्बा

यह अनुभव तो दिस्तों की श्लोपड़ी में ही मिछता है, क्योंकि सांसारिक सुख-मोगों से कंचित मनुष्यों का ही ध्यान ईस्वर, धर्म इत्यादि विषयों की ओर आकृष्ट होता है। अर्थात् वाकी सब जगह धर्म की म्हानि रहने पर भी दिस्त की कुटिया में पुरानी धर्मविवियाँ योड़ी बहुत जीवित दीख पडती हैं। सम्भवतः इसी कारण जगदगुर महाएउए दिस्त पितारों में ही जन्म छेना पसंड करते हैं। हमारे चिरत्र-नायक के जन्म छेने में उक्त नियम का उल्डंबन नहीं हुआ, ऐसा दिखाई देता है।

हुगली जिले के वायब्य माग मे जहाँ पर वांकुड़ा और मेदिनीपुर जिले जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए श्रीपुर, कामारपुकुर और शुकुंदपुर नामक तीन आम वसे हुए हैं। ये तीनो प्राम अलग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही ग्राम के तीन मोहल्ले जैसे टीख पड़ते हैं। आसपास के ग्रामों में इन तीनों ग्रामों का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है। जायद गाँव के ज़र्मादार कामारपुकुर में ही बहुत दिनों तक रहे हों, इसील्प्यि, तीनों का नाम कामारपुकुर पड़ गया हो। जिम समय की वार्ता हम कह रहे हैं. उस समय वर्दशान के महाराजा के गुरुबंटा के श्रीयुत गोपीलाल. खुखलाल इत्याटि गोस्त्रामी कामारपुकुर के ज़र्मादार थे।

न्नागारपुक्त के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर बर्दबान शहर है और वहाँ से कामारपुक्त थाने के टिए एक्की सट्टक है। यह सटक इस गाँव की आधी परिकास करती हुई नैऋत्य की और श्री जमनाथ-पूरी को गई है। पैटट जाने बाले बहुतेरे यात्री और वैराग्यमन्पन्न साधु-बेरागी इसी रास्ते से जमनायजी आते जाने है।

सन् १८६७ के साल में बगाल में मलेरिया का पहिले पहल आक्रमण हुआ । उसके पूर्व कृषिप्रधान बगाठ के गाँव-वेडे शान्ति और आनन्द से मानो पूर्ण थे। विशेषत हुगली प्रात के विस्तीर्ण धान्य क्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे खेडे किसी विशाट हरित समुद्र में तेरने बाढ़े छोटे छोटे टापुओं के सहज दीखते थे। उपजाऊ जमीन, खाने पीने की सामग्री, येषेच्छ स्वच्छ और निर्मल वायु में नित्म परि-श्रम - इनके कारण इन मामनासियों के शरीर हष्टपुष्ट रहते ये और इनके मन में सर्वेटा प्रेम और सतोप निवास करना था। इन प्रामीं मे सदा मनुष्यों की चहल-पहल बनी रहती थी और खेती के सिगय छोटे-मोटे घरेलू उचीम भी हुआ करते थे। कामारपुतुर में ब्राह्मण, कायस्य, जुळाहा, कुम्हार, डीमर, बसोड इत्यादि कई प्रकार की जातियाँ निनास करती थीं। गाँन में तीन चार बंडे तालाब हैं, उनमें न्ते सबसे बडा हरूदारपुकुर है। इनेंम से कुठ मे शतदल इत्याटि कमल होने के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। गाँव के बहुतेरे घर हटों के हैं। स्यान स्थान पर खडहर और देवालय दिखाई देते हैं जिससे प्राम की पूर्व स्थिति की करपना कर सकते हैं। गाँव के वायव्य और र्डशान में दो स्मशान हैं। पहिले स्मशान के उस पार चरागाह, माणिकराज की सार्वजनिक उपयोग के छिए ही हुई अमराई और दामोदर नद हैं।

कामारपुकुर के उत्तर में एक मील पर मुरम्वो प्राम है। यहाँ आणिजन्दन्द्र बन्दोपाध्याय नाम के एक धनाढ़ य सञ्जन रहते थे। आसपास के गाँनों में वे 'माणिकराज' नाम से सुप्रसिद्ध पे। पुर्नेक्त अमराई के सिनाय सार्गजनिक उपयोग के लिए उन्होंने कई तालाब वनवाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक बार टक्ष ब्राह्मण-भोजन दिए गए।

कामारपुकुर के पश्चिम में एक कोस पर सात्त्रवेदे, नारायणपुर और देरे नामफ तीन गॉव पास पास हैं। पहिले ये ग्राम बड़े सम्पन ये। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस समय तीनों गॉवो के ज़मीदार रामानन्दराय थे। वे विशेष धनाहय तो नहीं थे, पर अपनी रियाया को बड़ा कप्ट देते थे। किसी मी कारण यदि किसी से उनकी अनवन हो जाती तो उसका सर्वनाश करने में वे आगा-पीछा नहीं देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व सन्तित अद्यापु रही। छोगों को ठगने के कारण ही वे निवंश हुए और उनकी सम्पत्ति का विनाश हुआ।

लगमग १५० वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाला, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, कुछीन और श्रीरामचन्द्रोपासक चटर्जी नामक एक कुटुम्ब इस प्राप्त मे निवास करता था। उस कुल में श्रीयुत माणिकराम चटर्जी को तीन पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे बड़ा पुत्र खुरिराम उत्तमग सन् १७७५ में उत्पन्न हुआ। उसके परचात् रामळीला नाम की कन्या और निधिराम और कानाईराम को पुत्र हुए।

श्रीयुत क्षुदिराम ने अपने तरुणकाल में चारेतार्थ-साधन के लिए किसी उद्योग-धन्चे की शिक्षा प्राप्त की यी या नहीं यह तो विदित नहीं है, पर सत्यनिष्टा, सन्तोप और त्याग इत्यादि श्राक्षणों के स्वभावसिद्ध शास्त्रसम्मन गुण उनमे पूर्ण रूप से थे। वे कट में केंचे और हुवले पतले थे, पर शक्तिवान थे। वे गौरवर्ण हँसमुख थे। उद्यासम्परागन श्रीसमक्ट जी जी मिक्त जनमे विदेश थी और नित्यप्रति सन्याज्यन इत्यादि के पश्चात् श्रीसमचन्द्र जी वी पूजा जिए जिना ने अज अस्ण नहीं करते थे। शहों से वे कभी दान नहीं लेते थे। इतमा ही नहीं, वे अझों के घर सजमान कार्य करने नाले ब्राह्मण ने यहाँ कभी भोजन भी नहीं करते थे। कन्या जिल्लय करने निल ब्राह्मण के हाथ का पानी भी ने नहीं पीने थे। ऐसे निष्ठाना और मदाचार मन्यन होने के कारण गीन नालों नी जन पर बटी श्रद्धा थी और ने लोग उतका बड़ा आदर करते थे।

पिता नी मृसु के बाद ससार वा सन भार क्षुद्रिराम पर ही आ पडा। धर्म मार्ग में ही रहार उन्होंने अपनी ससार-याना शुरू की। पिता नी मृसु के घूर्न ही इनका निमाह हो गया था, पर पत्नी जोड़ी कामु में हो कर कर होने ने शर्ष वे मर्ग (१०९९) में पुन निमाह हि ता हो हिता था पत्नी रा हो हि ता है। इस कारण उन्होंने नश्च वे मर्ग (१०९९) में पुन निमाह दिया। इनकी दितीय पत्नी का नाम ' चन्द्रामणि' था। घर के लोग इन्हें 'चन्द्रा' ही कहा करते थे। उनका मायका ' सराडी मायपुर' माम में था। वह सुस्वरूपा, सरकहर्या और देनता तथा जाकाणों पर बहुत निष्टा खने माली थी। उसका अन करण श्रद्धालु और प्रेम-सन्पन्न होने वे कारण बस्तरने प्रिय थी। विमाह-काल में उसने आयु आठ वर्ष की थी (बन्म १७९१) में हुआ था।। निमाह वे ६ अ प्रव बात (१८०५—०६) उसके प्रयम पुत्र रामकुमार का जनम हुआ। तत्वरचात ५-६ पर्य में (१८९०-११) हितीय पुत्र रामेश्वर का लोग बसते १६ वर्ष वाद (१८२६-२७) हितीय पुत्र रामेश्वर का जनम हुआ।

भार्मित्रता के साथ संसार-यात्रा करना कितन। कठिन है इसका अनुभन क्षुडिराम को भीत्र ही हुआ। प्रायः कात्यायनी के जन्म के भोडे ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उनेकी परीक्षा का विकट प्रसंग आया । देरे गाँउ का जमीदार रामानन्डराय दृष्ट रजभाव का था यह जपर कह ही आए हैं दिरे गाँव के एक गृहस्य पर वह ज़मीदार रुष्ट हो पड़ा और एक बूठा मुकडमा उस पर दायर किया और अपनी ओर से क्षित्रितम को सूठी साक्षी देने के लिए कहा । धर्मपरावण क्षिद्रराम मडा कानून-कायदे। और बकील, अडालत से डरा करते थे और सन्ची बात के लिए भी अडाखत से डरा करते थे और उसके लिए भी अडालत की सीदी पर कडम रखना पसन्द नहीं करते थे। अतः वे जमीदार के इस कार्य से बड़े संकट में पड़ गये। ज़मीटार की और से बुटी गवाही देने के लिए इन्कार करने पर ज़मीदार का उनसे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी उन्होंने ऐसी गवाही देने से नहीं कर दी । परिणाम जो होना था नही हुआ । ज़मीदार ने क्षांटराम पर भी गढकर ब्रुटी नाष्टिक की और उसमे निजय प्राप्त करके शुद्धिराम की मारी सम्पत्ति नीलाम करा दी । बेचारे श्रुद्रिराम को गाँव में रहने के लिए जगह भी बाकी नहीं रही। इस संकट ने सभी प्रामन्नासियों के दिल को विघला दिया, पर जमींदार के विरोधी शुद्धिराम को सहा-यता देने का साहस किसे हो सकता था ?

इस प्रकार ४० वें वर्ष में क्षुटिराम का सर्वस्त्र विनाश हो गया। पूर्वर्जों की और अपनी कमाई हुई सम्पृत्ति अंशाजन १५० वीचे जमीन न्यसु के प्रकल केए से बरटल के दुर्जले के सम्प्रक स्कूलफर में नग्ध हो गई; परन्तु इस टाहण निपृत्ति में भी वें अपनी वर्षनिष्ठा से तिल भर भी निचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना सर्व भार श्रीरामचन्ट जी के पारपामों में साँपकर दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा, इस नीटिनाक्य का निचार करके अपने रहने के घर और ग्राम से शान्तिचित्त होकर संवा के लिए निदा के दी !

जपर कह आए है कि कामाप्पुनुर में मुखलाल गोस्वागी रहते थे। समानशील होने के कारण क्षुदिराम से इनका धनिष्ट परिचय था। धुदिराम के सकट का हाल जानते ही उन्होंने अपने घर पा एक हिस्सा खाली करके क्षुटिराम को अपने यहाँ खुल्याया। धुदिराम को सकट समुद्र में यह वडा आधार हो गया। श्री भगवान् की अजित्य लीला ने ही गोरमामी जी को ऐमी बुद्धि दी, यह निश्कास उनके मन में हो गया और इतकापूर्वक उन्होंने यह निमत्रण स्वीकार किया। सबसे धुदिराम कामाप्पुन् में रहने लगे। उदारहत्य धुदलाल को इससे बंडा आन्य एक और धुक्यरायण धुदिराम की मसार यात्रा ठीक चलने की गरन से उन्होंने शा बीपा वर्णन उनके, नाम से लगा ही।

## ३-कामारपुकुर में कल्याणमय संसार

" मेरी माता अन्यन्त करल रतमात्र की थीं। दूनरों की भोजन कराना उन्हें बहुत क्रिय था। वह छोटे बन्धो पर बहुत क्रेम करती थीं।

—श्रीरामष्ट्रण

जिस दिन बुटिराम अर्गना पानी, पुत्र और पुत्री को छेरर कामारपुत्रर की पण्युन्धी में पहिले पहल रहने के छिये गये उस दिन उनके मन के निचार क्या रहे होंगे इसे कहने की अपक्षा कल्पना करना ही अर्थित उपयुक्त होगा! ईप्योद्धेय-पूर्ण ससार उस दिन दोनों को असारस्या की अयानक काल्पाति में समझान के समान मालूम पटने छगा। सुखदार गोस्सामी का स्नेह, उदारता, दपा इत्यादि गुणों ने उनके अन्त करणा में कुउ समय सुम-आभा का प्रकाश छाला, पर इसरे ही क्षण वह प्रकाश मिट गया, और पुनः उनके अन्तर्वशुओं को सर्वत्र अवकार ही दिन्हाई देने छगा। अपनी पूर्वस्थित और वर्तमान स्थिति के अन्तर का निचार उनके मन में बार बार आने छगा। प्यान रहे कि सकट आने पर ही मनुष्य को ससार की नि सारता और अनित्यता का निक्चय होता है, अत्युव क्षुविराम के हदय में इस समय वैराग्य का मा. १ रा. छी. २

उदय होना स्त्रामात्रिक हीया। उपरोक्त कथनानुसार आह्वर्यकारकऔर अयाचित रीति से आश्रय मिटने की बान का स्मरण आने से उनका हृदय ईदनर की भिक्त और निर्भयता से पूर्ण हो गया और श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में पूर्णतया आस्मसम्पूर्ण करके ससार से उदासीन रहते हुए उन्होंने अपना समय अब श्री भगनान के पूजान्यान में ब्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। समार में रहते हुए भी ससार से उदासीन रहने के कारण वे अपने दिन एक वानप्रस्थी के समान जिताने टंगे।

इसी अनिध में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा और बढ़ गई। एक दिन उन्हें किसी कार्य के स्टिय समीप के एक गांव मे जाना पडा । छौटते समय वे यककर एक उक्ष के निवेदिश्राम करने रुगे और उनकी ऑग रुग गई। इतने में उन्हें एक निचिन स्वम्न दीख पडा। श्रीरामचन्द्र जी बाल वेप में सामने खडे हैं और एक स्थान की ओर उंगली से इशारा कर रहे हैं और कहते हैं, "मैं इस जगह कितने दिनों से मूदा पड़ा हूँ, मुझे अपने घर छे चल, तेरी सेना ग्रहण करने की मेरी बढी इंच्छा है।" सगनान की ऐसी अकल्पित कृपा देख उनका इदम गद्गद हो गया, नेत्रों से आनन्दाश्च निकलने लगे। इतने ही में उन भी नींड खुळ गई। ने इस अद्भुत स्त्रप्न का अर्थ मन में निचार ही रहे ये कि इतने में उनकी दृष्टि एक स्थान पर पडी और उन्होंने पहचान लिया कि स्टाप्न में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा निर्दिश्ट स्थान यहीं हैं। उसी क्षण वे वहाँ से उठे और पास जाकर देखते हैं कि एक सुदर ज्ञालप्राम शिला और एक मुजग अपना फन फैलाए डोल रहा है! उनकी आहट पाते ही सर्प वहीं अदृश्य हो गया। क्षुदिराम ने आगे बदकर वह शिला हाथ में छे छी और उसके चिन्नों को जो देखा तो वह ययार्थ में रघुनीर शिला थी ! यह देखनर उनके आनन्द का पारावार

१९

नहीं रहा। उमके परचात् घर आकर उन्होंने उस क्षिटा की प्राण-प्रतिष्ठा की और उस ममय से ने सड़ा उसकी पूजा करने छगे।

श्रीरामचन्द्र जी के सिताय वे श्री शीतला ढेनी की भी पूजा करते थे। एक के बाट एक उनके दुर्दिन समाप्त शोने लगे और छटिराम भी सूत्र प्रकार के दू ख और कष्टों से उड़ासीन होकर सारा भार परेमेश्वर को सींप शान्त चित्त से धर्ममार्ग में अपने दिन जिताने छगे। यर में तिसी किमी दिन मुद्दी भर अन्न भी नहीं रहता शा। मान्यी चन्द्रादेवी यह बात अति दु खित हृज्य से अपने पनि से निपेडन किया करनी थीं। इसे सनकर क्षदिराम लेशमात्र विचलित नहीं होने ये और अपनी पत्नी को यह आश्यासन देते वे कि कोई हर्ज नहीं, यदि श्रीरामचन्द्र जी को हीं आज उपपास करना है, तो हम लोग भी उनके साथ उपपास करेंगे । मरलहृदया चन्द्रादेशी भी अपने पति के समान ईरंगर पर भार समर्पण करके अपने गृहकार्य में छम जाती थी और चमकार ऐसा होता था कि उस दिन का सकट किमी न किसी तरह दूर होता ही था।

परन्तु इस प्रकार के कठिन सकट क्षुडिराम को अभिक दिनों तक नहीं भोगने पड़े। श्रीयत सुप्रलाल जी ने इन्हें जो डेट बीघा जमीन दी थी उसीम शीघ़ ही इनके छोटे से परिवार के निर्वाह और अतिथि अभ्या-गतों भी सेमा के जिय पर्याप्त अन पैटा होने लगा। वे क्यमों को अपनी जमीन पत्तीदारी पर दे देते थे और वोनी के समय श्रीरामचन्द्र का नाम लेकर पहिले स्वय कुछ मुद्दी धान वो देते थे। तत्पश्चात् शेप काम को और छोग किया करने थे। इस प्रकार २-३ वर्ष बीत गर्थे और श्रदिराम के परिवार का निर्वाह मोटे अन्न-वस्त्र से किसी तरह चलने लगा। पर इन दो तीन वर्षों मे उनके हृदय मे शान्ति, सतीप और ईशरनिर्भरता जैसी दृद्ध हुई बैसी विस्लों के ही भाग्य में होती है। मन निरन्तर अन्तर्मुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन होने लगे। रोज प्रात साय सच्या ऋरेत समय गायत्री का व्यान करते करेते वे ऐसे तन्मय हो जाते ये कि उनका बक्ष स्थल आरक्त हो जाता था और मुँदे हुए नेत्रो से अविरल प्रेमाश्रुधारा बहने लग जाती थी। प्रभात समय हाय में टोकनी लेकर पूजा के लिये फूल तोडते समय उन्हें ऐसा दिखता था कि उच्चकी आराच्य श्री शीतला देवी अप्टर्गीय कल्या का रूप छेकर रक्त वस्त्र परिधान किये हुए और अनेक प्रकार के अल्जार पहेन हॅसती हॅसती उनके साथ आ रही हो और फुलो के पेडों की टालियों को शुकाकर उन्हें पूछ तोडने मे सहायता दे रही हों। इसी प्रकार और अन्य दिव्य दर्शनों से उनका हृदय सदा उत्साहपूर्ण रहा करता था और अन्त करण के इड विश्वास तथा भक्ति के प्रकाश के मुख पर प्रभट होने से उनका चेहरा सदा तेजस्त्री दिग्बाई देता था। उन भी भीर गभीर प्रशान्त और तेजस्वी सुद्रा को देखनर प्रामग्रामियों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बहुत भक्ति और श्रद्धा होने छगी और वे छोग ऋषि के समान उनका आदर करने लगे । वे जर रास्ते से जाते थे तो ग्रामरासी अपनी बातें बद कर देते थे और बडे आदर से उरकार उनका सम्मान करते थे। तालाव में जब वे स्नान करते रहते, तब उनका स्नान ममाप्त होने तक बोई दूसरा मनुष्य तालात्र में नहीं उतरता या। उनका आशीर्वाद कभी निपल नहीं हो समता है, इस दढ़ भारना से शामतासी अपने सुख-दु ख के प्रसगी में उनसे आशीर्बाह लेते थे।

श्रीमनी चन्द्रादेनी स्नेह और सरखता की मूर्ति याँ। उननी अद्रौतेन दया और प्रेम से मुग्न होनर प्रामनामी माना के समान उनना आदर करते थे। सनट के समय उन्हें उनसे सहानुभूति और स्पानाचिन सहायता अन्द्रय मिन्न करती थी। गरीनों को पूर्ण निरुचय या कि चन्द्रादेनी के पास जाने से मुद्धी भर मिक्षा तो मिछनी ही, पर उनने स्नेहपूर्ण और द्यामय दर्शन से अन्तरातमा को ज्ञानित भी मिछनी। उनने घर का दरनाजा हमारे खिये सदा खुन है यह बात साधु, सन्यासी तथा पन्नीर छोगों को मान्द्रम थी। पडोस के बालन भी जानते ये कि चन्द्राद्वी के पास हठ करने से उननी माँग अन्द्रय पूर्ण होरी। इस तरह गाँन के बाल, नृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी क्षुदिराम की पर्णकुटी में सदा आया जाया करते थे और नह होटी सी पर्णकुटी एक प्रकार की अपूर्व शानित से सदा पूर्ण रहा करती थी।

हम कह चुके ह ि क्षिदिराम की रामखीळा नाम की एक बहिन और नििराम, कर्नाहराम (रामकर्नाई) नाम के हो ठोटे माई थे। देरे स्नाम का सर्वस्थ नष्ट होने के समय रामखीळा ३९ वर्ष की और भाई छोग ३० तथा २९ वर्ष के थे। पिर्चम में छ कोस पर जिल्मिमपुर में भागवत बयौराच्याय के साथ रामशीळा का विवाह हुआ था और उसे रामचाद नाम का एक पुत्र और हेमािनी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। क्षुदिराम के सम्बट के समय इन वन्चों की उम्र कमशः २१ और १६ वर्ष की थी। श्रीदराम के सम्बट के समय इन वन्चों की उम्र कमशः २१ और १६ वर्ष की थी। श्रीद्रत समचाद मेदिनीपुर में वकाळत करने छोग थे। हेमािनी का जन्म देरेमाम में अपने मामा के ही घर में हुआ था। मामा के घर के सब छोग उस पर बडा प्रेम करते थे। श्रुदिराम तो इसे अपनी प्रीज के ममान प्यार करते थे और जिताट योग्य होने पर

उन्होंने ही स्वय उसना जिनाह नामारपुतुर के वायव्य में २५ कोस पर शिरड ग्राम मे श्री कृष्णचन्द्र मुनर्जी के साथ कर दिया। बाद मे हमा मिनी के चार पुत-सावत, राभरतन, हृदयराम और राजाराम—हुए।

श्रुदिराम ये भाई निषिराम यो सतान या पता नहीं उगता। सन्ते वित्र प्राप्त नाई वो रामतारक उर्फ हरू धारी और कालिटास, दो पुत्र हुए। रामन नाई भिक्तमान और भावुक हर्य ने थे। एन बार किसी मटली मे रामचित नाटन हो रहा था। उसे वह देख रहा था। राम के बनवास प्रसाग यो देखते देखते नह इतना तम्मवही गया कि सभी घटना यपार्थ है, इस भारता से राम को बनवास भेजने के लिए वारस्थान नरते वाली सैनेयी या नेहा धारण करने वाने पान नो मारने के लिए नह राम्भि पर जा चना ।

रामर्रारा क पुत्र गमचार मेरिनीपुर मे उनालन करने रोर में । उन्हें अपन रोजगार में भीर भीर अपने ममर्र होने छगी। अपने ममा ने मन्द नो देग्दनर ने प्रतिमान (५) क्षुदिराम नो और निभिगन तथा कनारंगम प्रयेन नो १०) मामिन भेजने लगे। ममय ममय पर अपने भावने ना ममाचार न मिलने से क्षुदिराम को चैन नहीं पडती थी और उमरा पुत्रार नमाचार जानेन ने रिय पुद्रिराम मेरिनीपुर चले जाने ये भीर १००४ दिन वहां रहतर कामारपुत्र भागस आ जाने थे। इसी तरह एक बार मेरिनीपुर जाले समय एक प्रदान हो जिसमे क्षुदिर्भम का अल्व करण निनना मिलनुर्ण था उस बान का पता रानता है। मेरिनीपुर व मारपुत्र ने नैकल्प मे ४० मील पर है। बहुत दिनों से रामचार ना ममाचार न मिरने के नारण क्षुदिरम को प्रदी चिन्ता थी

और वे मेटिनीपुर जाने के लिये घर से निकले। माघ फाल्गुन का महीना होगा। इस समय बेल के बृक्षों के सब पर्चे अड़ सुकते हैं और नये पर्चे निकलते तक महादेश को चट्टाने के लिये लोगों को बेल्पन बड़ी फिल्मिई से मिलता है। घर से निकलने के पूर्व कुल दिनों तक यही किनाई क्षिटिराम को भी हुई थी।

क्षुदिराम बड़े तड़ में ही रवाना हुए और १५-१६ मीळ चळकर एक गोंघ में पहुँच। वहां विल्वनुक पर हाल ही में पत निकल पे। उन्हें देखकर उनको बड़ा आनन्द हुआ। मेदिनीपुर जाने की बात मूळकर वे उस गांव में गयें और टोकनी और वस्त्र खरीद लांप। टोकनी को धोकर उसमें नमें कोमळ कोमळ विल्वपुत्रों को रखकर उस पर गींछा कपड़ा टोंक दिया और पुनः कामारपुतुर की राह पकड़ी। दोपहर को दो बजे वे अपने वर पहुँच और स्नान करके उन्होंने उन विल्वपुत्रों से बड़े आनन्द और भित्त के साथ श्री महादेव और श्री शीतला देवी की पूजा की। तयरचात् मोजन करने बंटे। अवसर पाकर चन्डादेवी ने क्षुदिराम से मेदिनीपुर न जाकर आपस औट आने का कारण पूछा और नमें नमें, विल्वपुत्रों से देवाचेन करने के लोग में पड़कर वे गांव जाना भूल गये, ऐसा जानकर उन्हें बटा अचरव हुआ। दूसरे टिन तटके उटकर क्षुदिराम पुनः मेदिनीपुर के लिये खाता हुए। अस्तु—

कामारपुकुत आए कृटिराम को ड वर्ष हो जुके थे (१८२०)। रामकुमार और कात्यायनी क्रमञः १५ और १०वर्ष के हो जुके ये। उनकी आयु निवाह योग्य हुई देखकर क्षुटिराम ने कामारपुकुर के वायव्य में एक कोम पर आनुर मांत्र के केनाराम वंदीपाच्याय से कात्यापनी का विवाह कर दिया और केनाराम त्री वहिन से रामनुमार का विवाह कर खिया। पास विनि ही एक णटशाटा में रामनुमार का साहित्यशास्त्र और व्याकरण का अभ्यास हुआ था और अब वह स्मृति शास्त्र मा अध्ययन कर रहा था।

तीन चार वर्ष और वीत गये। इस अगि में श्री रामचन्द्र जी की छुग से श्रीटराम की ससारयात्रा ठीक चल रही थी। रामकुमार का अय्ययन समान्त हो गया और वह भी यथाशक्ति द्रव्य उपार्जन करने अपने पिता की ससार चलाने में सहायता ठेने लगा। श्रीटराम भी निहेचन्त मन से ईक्जर भी आराधना में अभिन्न समय वितान लगे। इसी अपमर पर श्रुदिराम के आश्रयदाना सुखनाल गोस्त्रामी का क्लोन समय हो गया। उनकी मृत्यु से झुटिराम की वहा दृख हुआ।

रामहुमार बडा हो गया और ससार ना भार बहुण करने योग्य चन गया। इससे झुदिराम को अन्य बातो की ओर च्यान देने का अनसर मिछा। उन्हें तीर्थयाना की इच्छा उरण्या हुई और इस समय उन्होंने दक्षिण के बहुतरे तीर्थों की याना की और संतुबध रामेहरर से एक बाणाळिख्ग छानर उन्होंने अपने धूलागृह मे रखा। यह बाणाळिख्ग कामारपुतुर में झुदिराम के घर में अब भी बतेमान है। तीर्थयाना से छोटने के छानभा दो वर्ष बाद बहुत न्यों में चन्द्रादेवी को एक पुत्र हुआ (१८२६)। रामेहरर की याना से छोटने के बाद यह पुत्र हुआ, इस कारण झुदिराम ने इसका नाम रामेहनर रखा।

तत्पश्चात् आठ पर्प और बीत गये । रामकुमार पुराण बाँच कर तथा शान्ति स्प्रसम्यम आदि कर्म द्वारा अपने पिता को ससार निर्माह में सहायता करने छगा था। अत. अत्र पूर्वति क्षुटिराम को सांसारिक क्रप्ट नहीं रहा । शान्ति स्वस्त्ययन आडि कर्मी में रामकुमार निपुण हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि इन कर्मों में उसे देती शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। शास्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना में वडी श्रद्धा हो गई थी और उसने एक गुरु से देनीमत्र की दीक्षा भी ली थी। अपने इप्टेंब की पूजा करते समय एक दिन उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ । उसे ऱ्योतिपशास्त्र में सिद्धि प्राप्त कराने के लिये साक्षात् देवी ही उसके जिह्नाम पर एक मत्र अपनी उंगली से लिख रही है, ऐसा दर्शन उसे हुआ ! उस दिन से रोगी को देखते ही उसे आराम होगा या नहीं, इसकी जानकारी रामकुमार की होने लगी और रोगियों के बारे में वह जो कुछ कहता, यह सच निकलता था। एक बार एक गृहस्य अपनी परनी के साथ नदी में नहाने आए थे। रामकुमार भी नदी पर था। उस स्त्री के मुंह की ओर दिष्ट जाते ही रामकुमार जान गया कि यह स्त्री कल मरने वाली है और यह बात उसने उसके पति से भी बता दी।स्त्री निरोगी थी; अत' उसके पति को यह बात शुठ जँची, परन्तु सचमुच ही वह स्त्री दूसरे दिन अचानक मर गई । रामकुमार को अपनी स्त्री का भी मरणकाल मालूम हो गया था। प्रस्तर करते ही मर जायेगी, यह उसे निदित था और हुआ भी वैसा ही ।

सन् १८२५ ई॰ में श्लाटरामको पुन' तीर्ययात्रा करने की इच्छा हुई । उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की हो गई थी, तब मी उन्होंने गया पैदल जोने का निचार किया। तीर्ययात्रा के सम्बन्ध में हृदय ने हमें \* बताया कि कायायती बीमार थी और उसे देखने के लिये

<sup>×</sup>इम चरित्र में स्थान स्थान पर 'हम बोले, 'हमें उन्होंने बनाया' आदि

क्षुदिराम आतुर मान आप। अपनी कत्या वो लगातार बकते और हाम पैर पटकते देखकर वे जान गये कि इस मृतनाथा हो गई है। उन्होंने श्री मगनान का स्मरण करके कहा, "त मृत हो या कोई भी हो, मेरी लड़कों को छोड़ कर चला जा।" उस मृत ने कहा, "तुम यदि गया में पिण्डदान करोगे तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँगा। इसिंग्य जब तुम गया जाने के खिय राजा होगे उसी समय मैं भी तुम्हारी लड़की को छोड़ दूँगा।" इससे खुदिराम ने गयायान का निश्चय किया। कारण चाहे जो हो, इस साल क्षुदिराम ने गया की याना की, यह निश्चित है।

जब क्षुदिराम गया पहुँचे तब चैत का महीना था। चैत में ही मया में पिण्डदान देने की शास्त्राक्षा होने के कारण वे चैत में गये होंगे।एर मान नहीं रहनर शास्त्रोक्त पिष से सन कर्म करने के बाद अन्त में श्री गदानर के चरणों में पिण्डदान दिया। यथागास्त्र किया कररें पित्रकण में वे आज मुक्त हुण, इस भानना में उन्हें नटा मनीय हुआ और इंदर ने अपने ममान नगण्य मनुष्य से अपनी ययोचित सेना रंग ही, यह विचार मन में आने से उन्हें अन्य अन्त रंग जुर हताना, नमाता और प्रेम में पूर्ण हो गया। दिन की तो बात छोटिय, पर रात की सेत हुण भी यही विचार उनके मन में यूमने लगा। एक रात की उन्हें स्वय्त हुआ। उन्हें एसा दिखा कि में श्री महान र ने चरणों में पिण्डदान नर रहा हूं और मेरे सब पितर दिन्य देह नारण करने उन्हें स्व

बाक्या में 'हम ' शब्द सूल बयला प्रयक्तार का है। 'हम 'श द का उपनीता उन्होंन औरामकृत्य के जित्यों 'के स्थित किया है।

पिण्ड को बंडे आनन्द से ग्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्याद दे रह हैं। उनके दर्शन से आनन्दित होकर मैं गद्गढ हो पितरो को बारम्बार प्रणाम कर रहा हूँ । इतने में ऐसा दिखा कि एक अपूर्व ज्योति से मन्दिर पूर्ण हो गया और मेरे सब पितर एक सिंहासन के किनारे से दो कतारों में गभीरतापूर्वक खंडे होकर उस सिंहासन पर बैठे हुए एक अइभत पुरुष की स्तुति हाय जोडकर कर रहे हैं। इतने में वह टिन्य, तेजस्त्री स्यामसुन्दर पुरुप स्नेहपूर्ण दृष्टि से हँसते हॅसते मेरी ओर देग्वत हैं और अपने समीप मुझको इशारे से बुला रहे हैं — ऐसा प्रतीत हुआ । क्षुदिराम किसी यत्र के समान खिंचे जाकर उनके सामने खडे हर और भित्तयुक्त अन्त करण से उन पुरुप को साधाङ्क प्रणाम करने गद्गद चित्त से उनवी नाना प्रकार से स्तुति करने उने । वह दिव्य पुरुष उननी स्तुति से सन्तुष्ट होकर मेधनत् गम्भीर तथा मधुर नाणी से उनसे बोले, " क्षुदिराम । मैं तेरी भिनत से अत्यन्त सन्तुए हो गया हूँ, में तेरे घर प्रतरूप से अनतार लेकर तेरी सेना ग्रहण करूंगा।

इतने में नीट उचट गई। मैं ऋहां हूं यही उनजी समम में टीज टीज नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें नज बातों जी याट आई ओर एरमेरज का नामस्मरण जाते करते ने उटजर बैट गए। स्वप्न के जियम में उनके मन में तरह तरह के जिचार उटजे छगे। अन्त में उनके श्रहाल हृद्य में यह निश्चय हुआ जि देजस्वप्न जभी मिथ्या नहां होता। मेरे द्वारा जिमी महागुरूप जा जन्म होने जाला है और उतनी जहां जम्म में भी पुजमुखाजलोजन का सुख मिलेगा, यह उन्हें निश्चय हो गया। अन्त में उन्होंने यह निश्चय जिया कि इस अद्भुत स्वप्न जा प्रक

जब तक प्रत्यक्ष न दिखाई दे, तब तक इस स्वप्न का वृत्तान्त किसी से नहीं कहूँगा। तदुपरान्त गया में कुछ दिन और विताकर क्षदिराम वैद्याग्व मास में कामारपुत्रर छीट आये ।

# ४-चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

मेरी माता सरलता की मृति थी। समार की मामली मामली बात वह नहीं समझती थी! उन्हें पैत गिनना भी ठीक ठीक नहीं आता था! कौनसी बात दूसरों को बताना और कौनसी बात नहीं बताना यह भी वह नहीं जानती थी। इस कारण लोग उन्हें भीली 'कहा करेत थे।"

—श्रीरामङुग्ग

जगदुद्धारक महापुरियों के जन्म होने के समय उनके मातापिता को अठौँ किक आव्यातिक अनुभव प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य दर्शन भी हुआ करते हैं, यह बात ससार के सभी अमेप्रयों मे पाई जाती है। भगवान श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, ईसा, बुद्ध, शकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जिन अवतारी पुरुयों की ससार अध्यपि पूजा कर रहा है उनके मातापिता के सम्बन्ध में उन्त बाते प्रयों में वर्णात है। उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिता से ही उदार चरित्र वाले पुरुपों की उत्यित होती है, यह सिद्धान्त आवृतिक प्रयों में बताया जाता है, तो श्रीकृष्ण, सुद्ध, ईसा जैसे महापुरुपों के मातापिता विशेष सद्गुण-सम्पन्न रहे ही होंगे यह मानना पहता है। इन महापुरुपों के जनकाल में इनके मातापिता के मन मातारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्च मृमिका में अपस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हे उस समय दिव्य दर्शन नथा अतुमर भी प्राप्त हुए होंगे, यह बात भी माननी पढती है।

यहापै पुराणोक्त वाते बुक्तिस्तात हों तथापि संशयी यन का पूर्ण विश्वास उन पर नहीं होता, कारण यह है कि अपने स्वय असुमन किय हुए निप्यों पर ही मन विश्वास करता है और इसी कारण अपरोक्षा सुमृति होने के पूर्व इंश्वर, आत्मा, मुक्ति, परछोक्त इत्यादि इन्द्रियानीत वित्यों पर उसका पूर्ण विश्वास कभी नहीं रहता। इनना होते हुए भी निसी वात को अछौकिक या असाधारण होने के ही कारण निर्पेक्ष विचारमान पुरुष त्याच्य नहीं भानते, वरन् उस सम्बन्ध के दोनों पक्षों मा किश्वर प्रारोक सम्बन्ध के दोनों पक्षों मा किश्वर प्रारोक सम्बन्ध का निर्णेष करते हैं। अस्तु—

हमारे चरित नायक के जन्म के समय पर उनके माता पिता को अनेक दिख्य दर्शन और अनुभव प्राप्त हुए। हमें यह बात ऐसे छोगों ने बताई है जिन पर अधिकास करना असम्भव है, इस कारण हमने ये बातें जिसी सुनी उनका वैसा ही वर्णन कर टेना अपना कर्नव्य समझा। बुटिराम के सम्बन्ध में कुछ बातें गत प्रकरण में बताई गई है, अब चन्डाकी की कारों का यहाँ उन्हेंब्स किया जाता है।

शुरिराम को गया से छोटम के कुछ दिनो बाद अपनी पत्नी के स्वमान में अद्मुत परित्र्तन दिन्हाई दिया और मानवी चन्द्रा थयार्षत देनी के समान दिखेन छगी। उनका हृदय भूतमान के प्रेम से पूर्ण हो गया तथा उनका मन इस नासनामय ससार के ब्रबर्टी से निकलकर सन्त उच्च अनला में रहने लगा। उन्हें अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आस-पाम के गरीन छोगों वी गृहस्थी की ही चिन्ता अधिक रहती थी।

अपने घर के कार्य करते करते बीच में ही अपनी पड़ोसिनियों के यहाँ जाकर उनकी आवस्यकताओं के विषय में प्रडा करती थीं और अपने घर से ले जाकर उन्हें चीज़ दे आया करती थीं। घर के सब लोगों के खा पी लेने के बार, नृतीय प्रहर में स्वयं खाने के लिये बैटने के पूर्व, पुन: एक बार सब के वरों में जाकर यह देख आती थी। कि उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं और यदि किसी दिन कोई विना खाए होता था, तो उसे बड़े आनन्द्र से अपने घर ले जाकर मोजन कराती थीं नया स्वयं पोंड से जल्दान पर ही वह दिन विना देती थीं!

पड़ीस के बच्चे चन्द्राउंबी को अपने ही बच्चों के समान लगते थे।
सुदिराम को ऐसा रिक्ने लगा कि उनकी पनी के हरण का बारस्त्यभाव अब देवी-देवताओं को ओर प्रवृत्त हो रहा है। उन्हें ऐसा मालूम होता
था कि श्री रामचन्ड जी मेरे पुत्र हैं! इतने दिनों तक तो सब देवताओं
की पूजा के समय उनका हरण श्रद्धावन भय से पूर्ण रहा करताओं,
पर अब तो इस पुत्रग्रेम के सामने भय न मालूम कहाँ भाग गया!
उनके मन में अब देतताओं का भय नहीं रहा, संकोच नहीं रहा और
उनसे छिपान लायक कोई बात भी नहीं रही। उनसे माँगन लायक भी
कोई विषय नहीं रहा। हाँ, एक बात आवश्य थी। उनके मन में देवादि
पर प्राणायिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिये प्राणों तक की आहुति
देने की इच्छा तथा उनकी संगित सुटैव प्राप्त करने की उत्कट अभिन्दाया
मात्र से उनका मन पूर्ण था।

क्षृदिराम को शीन्न ही विदित होने लगा कि इस प्रकार नि.संकोच टेंच-बित द्वारा और भगवान पर ही अपना सर्व भार सीप चुक्तेन के कारण परम उच्छास होने से उनकी पत्नी का रूपमाव बहुत उदार हो गया है और सभी पर वह एक समान विश्वास करने लगी हैं तथासभी को वह अपना आत्मीय समझ रही हैं।

सरक रंगभाव बाली चन्द्रादेवी कोई बात या विचार भी अपने पति से कभी गुप्त नहीं रखती थीं। अपनी बरावरी की स्त्रियों से भी बातें करते समय अपने मन की बात वह प्रकट कर दिया करती थीं, तो पति के निपय में कहना ही क्या!

क्षदिराम के गया चडे जाने के बाद उनकी अनुपस्यित में घर में क्या क्या हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पति से यथावकाश बताया करती थी । इसी तरह एक दिन उन्होंने क्षुटिराम से कहा, "आप गया चले गये थे, तब एक रात्रि को मुत्रे एक अर्मुत स्वप्न दिखा; एकडिन्य पुरुप मेरी शथ्या पर सोया हुआ दिखा ! मैने ऐसा रूप किसी का नहीं देखा था; इतने में ही मेरी नीद खुळ गई और देखती हूँ तो वह पुरुप अभी भी शय्या पर है! यह देखकर मुझे वड़ा डर लगा और कोई पुरुप मौजा साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा ऐसा सोचकर दीएक जला कर देखती हूं तो कहीं कुछ नहीं! कियाड़ ज्यो के त्यों! कुंडी भी लगी हुई थी ! इसके बाट रात भर डर के मारे नीट नहीं आई । प्रात:काल होते ही धनी छोहारिन और धर्मदास छाहा की बहिन को बुळत्राया और उन्हें रात की बात बताकर पूछा, "क्यों तुम्हारे त्रिचार में यह घटना कैसी मालूम पड़ती है ? क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुमा होगा ? परन्तु मेरा फिसी से उड़ाई झगड़ा तो नहीं है। हाँ, मधुपुनी से उस दिन कुठ बातचीत हो गई थी. पर उतने पर से क्या वह देप रखकर मेरे घर में घुसा होगा 2' उन दोनों ने भेरी दिल्छगी की और वे कहने छगीं, 'तुम बुटापे में पागछ हो चली हो ! स्वप्न देखकर ऐसे टरेन की कौन सी बात है दूसरें धुनेंग तो क्या कहेंगे "गान भर में तुम्होरे निषय में किंग्यदन्ती फैल जायगी ! अब जरा इतनी होशियारी करों कि यह बात पुन किसी से न कहों।' उनकी बातें सुनकर मुक्ने विश्वास हुआ कि वह स्वप्न ही शा और मैंने यह बात किसी से न कहने का निश्चय कर लिया!

" और एक दिन धनी के साथ वाते करती हुई मैं अपने घर के सामने के शिवमन्दिर के आगे खड़ी थी। इतने में ऐसा दिखा कि महा-देव के शरीर से एक दिव्य ज्योति वाहर निकलकर सारे मदिर भर में फैल गई हे और वायु के समान तरगाकार होकर मेरी ओर वेग से आ रही है। आरचर्यचितित होकर मैं धनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति मेरे पास आई और मेरे दारीर मे प्रियट हो गई! भय और विस्मय से मैं एकदम मूर्कित होकर धरती पर गिर पड़ी। धनी ने सिर पर पानी इत्यादि सीच कर मुझे साममान किया तब मैंने सब बातें उसे बतलाई। उसे भी वडा अचम्भा हुआ और वह बोली, 'तुझे वात हो गया है!' पर उस दिन से मुझे लगता है कि वह ज्योति मेरे उदर मे समा गई हैं और मेरे उदर में गर्भसचार होगया है। यह बात भी मैंने धनी और प्रसन्न को बता दी और उन्होंने मुझे 'पागल ! मुखें ' कहकर एक दो नहीं सैफड़ो अपरान्द कहें और तुशे भ्रम के सिराय और कुछ नहीं हुआ है, तुरे वायुगुल्म हो गया है इत्यादि अनेक बाते कहकर 'यह बात फिसी से कहना नहीं ' ऐसा चेताया ! उनकी वाते छोडो ! आप क्या समझते हैं र सुन्ने रोग हो गया है या देव की कृपा सुन्न पर हुई है र भा. १ रा. छी. ३

मुन्ने तो अभी तक यही माळूम होता है कि मेरे उटर में गर्भसचार हो गया है!"

श्विदराम ने सारी हकीकर सुन डी और उन्हें भी अपने स्वप्न का स्मरण हुआ ! फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया, "यह रोग नहीं है ! तुझ पर देउ वी कुला हुई है ! परन्तु इसके बाद पदि तुझे इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिराय किसी दूसेर से कुछ नहीं बताना । श्री रख्नीर कुण करके जो भी दिखारें उसमें अपना करवाण

होता, ऐसा ध्यान रखना। गया में रहते समय मुझे भी भगनान ने दिखाया या कि हमें शीव ही पुत्रमुख दिखेगा।''

इस आइगासन से चन्द्रांदेगी निरिचन्त हो गई। इसने बाद १-४ मास बीत गये और सभी को दिखने छगा कि क्षुटिराम की पत्नी ४९ वर्ष की अनस्या में सचसुच पुन गर्भवती हुई! गर्भिणी स्त्रियों का रूप छाप्प्य बहुत बढ़ जाता है। चन्द्रादेवी का भी नैसा ही हुआ। धनी इस्यादि उनगी पढ़ोसिनें कहा करती थी कि इस समय चन्द्रादेनी के शारि में असामान्य तेज बढ़ गया है और कोई कोई सिन्नयाँ तो यह

आना अच्छा चिह्न नहीं है। दिखता है कि प्रस्त होने पर यह बुदिया मर जायगी ! " गर्भातस्था में चन्द्रादेवी को दिव्य दर्शन तथा अनुमन और अधिक होने छो। कहते हैं कि उन्हें प्राय प्रतिदिन देवीदेवताओं के दर्शन

कहने लगी, " मुढ़ापे में गर्भनती होकर इसके शरीर में इतना तेज

होते ये ! कभी उन्हें ऐसा छगता था कि उनके शरीर की सुगध घर भर में फैल गई हैं ! कभी मालूम होता या कि देवता उनसे बौल रहे हैं !देवी-देवताओं पर उनका अपत्यवत् प्रेम इस समय बहुत वद गया था। उन्हें जो कुछ दिखता या सुन पड़ता उसे वह अपने पति से बताया करती थीं और पूछती थीं, " मुझे ऐसा क्यों होता है! " क्षुदिराम उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है। इस तरह रोज होने छगा । एक दिन चन्द्रादेवी भयभीत होकर अपने पित से बोर्डी, " शिव मन्दिर की ज्योति के दर्शन के समय से बीच बीच में मुझे इतने देवदेवियों के दर्शन होते हैं कि मैं वता नहीं सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा है! आज ही दोपहर की बात है-ऐसा दिखा कि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है; उसे देखकर मुझे डर छगा। पर धूप से उसका मुँह ळाळ हुआ देख मुझे दया आ गई और मैं उसे पुकार कर बोळी, ' अरे विचारे इंस पर बैठने वाले देव ! धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना बुलस गया है! घर में कुछ दिलया है, क्या में तुझे ला दूँ! उसे पीकर योडा शान्त हो जा !' यह सुनकर वह हँसा और अकरमात् वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की वातें बताऊँ ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखाई देते हैं ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य रूप ठेकर आने हैं और मेरे सभीप आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप मला मुझे क्यों दीखते हैं ! मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है ? मृतवाधा तो नहीं हुई है ! "

शृदिराम ने पुन: अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सान्त्वना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेवाले महापुरुप के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं।

### ३६ श्रीरामरुष्णजीलामृत

इस प्रकार दिन जाने छो और यह गरीव ब्राह्मण दम्पि ईश्रर पर मर्ग भार साँपकर पुत्र रूप से अपने यहाँ जन्म छेनवाछे महम्मुरम के आगमन की उत्सुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन वितान छगा।

# ५-श्रीरामकृष्ण का जन्म

" मेरे पिता गया गये हुए थे। वहाँ श्री रामचन्द्र जी ने स्वप्न म पकट होत्रर उनमें क्ट्रा कि में तुम्हारा पुत्र होकँगा। "

--शिरामऋण

शारड, हेमत और शिनित बीत गये। ऋतुराज उसत का आगमन हुआ। शीत और श्रीष्म ऋतुओ वा सुखश्रद समिश्रण मुग्नम्य पान्नुन मास ममस्त स्वापर-जगम ससार में नजीन श्राणों वा सचार कर रहा था। उस मास के छ दिवस बीत चुके थे। सभी श्राणियों में तिशेष आनन्द और उच्छास दिखाई दे रहा था। शास्त्रों का क्यन है कि इझानन्द में केवल एक कण से सारे पदार्थ शुक्त हुए है। इस दिव्य उज्याल आनन्दकण भी माला कुछ अधिक हो जाने के काइण ही शायड ससार में इतन। उच्छास उत्पन्न हो गया हो। आगमन तुम्हारे उदरमे हुआ है वह कभी भी इस प्रकार श्री रामचन्द्र जी की पूजा-सेना में नि न डालते हुए संसार में प्रवेश नहीं करेगा, यह मेरा दृट विश्वास है, अत. आज की चिन्ता मत करों। कल से मैं इसका दूसरा प्रवन्ध करूँगा। और धनी को तो आज से यहीं सोने के लिय मैंने तभी से कह रखाहै।" इस प्रकार पति के आश्वासन से चन्द्रादेशी की शंका का समाजन हुआ और वह अपने गृहकारों में निमग्न हो गईं।

वह दिवस समाप्त हुआ । रात्रि आई । धनी छोहारिन चन्द्रादेत्री के पास ही सोई थी। धीरे धीरे उपकाल आया और चन्द्राटेमी को प्रसम्बेदना ग्रुक हुई । थोडे ही समय में वह प्रसूत हुई और उन्हें पुत्रसम प्राप्त हुआ। धनी चन्द्रादेवी की तत्कालीचित सभी व्यवस्थाएँ करके शिशुकी ओर देखती है तो वह जिस स्थान में या वहाँ दिखाई ही न दिया । भयभीत हो उसने दीपक की बची बढ़ाकर इघर उघर देखना छुरू किया तो बालक नाल समेत सरकते सरकते रसोई के चूल्हे के पास जानर पड़ा है और उसके शरीर में राख ही राख लिपट गई है ! धनी दौड गई और जल्दी से उसने वालक को उठा लिया। उसके शरीर पर से राख को पोठ कर देखती है तो वह शिद्ध रूप में अत्यन्त द्वन्दर है और टीछडौ र में छ: मास के बालक के समान बड़ा है। धनी को बड़ा अचरज हुआ और उसने पडोसी छाहाबाबू के घर की प्रसन्त आदि ित्रयों को बुळातर उस शिशु को उन्हें दिखाया और सब वृत्तान्त यतला दिया।

इस प्रकार शान्त और पित्र बास सुहूर्त में क्षदिराम की छोटीसी पर्णकुटी में इस इस अछीकिक महापुरप का जन्म हुआ (सन् १८३६)!

इसके परचात् कृदिराम ने ऱ्योतिपी से बाटक की प्रदक्तंडली के लिए कहा । शके १७५७ फान्युन शुक्र दितीया बुधवार सन् १८३६ परपरी ता. १७ को आबी वडी रात रहते बाउक का जन्म हुआ। उस समय पूर्वामाइपटा नक्षत्र का प्रयम चरण था। जन्मरुग्न में रित, चन्द्र

और सुध पे और शुज्ञ, मंगल और शनि य बह उच्च स्वान में पड़िये। उच्च महों पर गुरू की दृष्टि थी। जन्म कुंभलन के प्रयम नबांश में

हुआ, मूर्योदय से इष्टकाल ५९ घटिका २८ पल था।

#### जन्मकुण्डली



#### जन्मशाशि-कुम्भ

जन्मनक्षत्र—पूर्वाभाद्रपदा प्रथम चरण जन्म काल या १ स्पेटिय से इष्ट काल १ ५९ इ. २८ ए. जन्मलग्न - कुरुभ-प्रथम नवांश

शुभमस्तु ।

इम जन्मत्रन का फल भूगुसहिता में इस प्रकार डिखा टै:— धर्मस्यानाचिंग तुंगे धर्मस्य तुंगखेचरे गुरुणा दृष्टिमंचीगे लग्नेशे धर्मसीस्थित । वेन्द्रस्थानमते सौम्ये गुरी चेत तु कोणमे स्थिरत्यने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभुद्धि स । धर्मितन्माननीयस्तु पुष्यवर्मस्त सदा देतमदिरतासी च बहुशिष्यसमन्वित । महापुरपसबोऽय नारायणाशसम्भत्र सर्वत्र जनभू यहच भिष्यति न सञ्च ।

" ऐसा व्यक्ति धर्मरित्, माननीय और पुण्य क्मों मे रत होगा । त्रष्ट नया धर्मसम्प्रदाय छुरू करेगा और उसे अततारी पुरुष मानदर सर्वत्र उसदी पूजा होगी।"

गया था स्वप्न इस तरह सत्य होते देख क्षुदिराम की वडा आनन्द तथा आहचर्य हुआ और उनना हृदय मक्ति तथा कृतज्ञता से पूर्ण हो गया। गया में गदाधर ने स्वप्न में कृषा की, उससे यह पुत्र हुआ, अत क्षुदिराम ने इस बाटक ना नाम गटाधर रखा।

# ६-वालचारेत्र और पितृवियोग

" हमारे पिता शूद से दान कभी नहीं लेने थे। "

"दिनसर वे जव-ध्यान-पूजा में ही निमान रहा करतेथे।"

गाथ वाले ऋषि के समान उनका आदर करने थे।"

—श्रीरामङ्ग

पुराणों में लिखा है कि श्रीराम, श्रीकृष्ण ह्यादि अवतारी पुरुषों के माताविता को उनके जन्म के घूर्र और परचात् अनेक दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। इस कारण अपने वालक के लिये हमें चिन्ता करते की आवश्यकता नहीं है, यह बात उन्हें पूर्ण रीति से निरित्त होते हुए भी सन्तिक्षम के वश होकर उनके लालन-पालन को उन्हें चिन्ता रहती है। यी। यहाँ दिवार अवके लालन-पालन को उन्हें चिन्ता रहती है। यी। यहाँ कि सुख की ओर देखते ही उन्हें अपना स्थम और अन्य वाने निस्मृत हो जाती थीं और उसके स्थण तथा पालन की चिन्ता आ घरती थी। चन्द्रदियों के पुत्र होने का समाचार मेदिनीपुर में रामचार को निदित्त हुआ और अपने मामावी सानारण स्थित जानक के दूचे पीने के लिये एक दुहती गाय ग्रस्त असामापुरूर को मेज दी। इसी प्रकार बालक के दूचे पत्र वालक के दूचे पत्र वालक के विषय पत्र वालक के दूचे पत्र वालक के पत्र वालक के दूचे के पत्र वालक के पत्र वा

इधर इस अइभुत वालक की आक्रर्क अस्ति दिनोंदिन बटने लगो और मातानिता का ही नहीं, बरन् पडोस के सभी लोगों का, निशेषकर स्त्रीसमाज का, वह बालक जीवनप्राण वन गया। स्त्रियों को जरा भी कुरसत मिलते ही ने चन्द्रादेवी के यहाँ चली आती थी और आने का कारण प्रत्ने से कहती थीं, "बह तुम्हारा लाडला यहाँ है न ! इसके कारण आना ही पडता है!" आसपास के गानों से चन्द्रा देनी नी स्थितदार स्त्रियों जनके घर बालक देखने के लिये बारम्बार आया करती थीं।

धीरे धीरे बाल्फ पाँच महीन का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन आया। सुदिराम ने निश्चप कर िया था कि अन्नप्राशन के समय केउ शास्त्रोक्त निर्मि का पांजन किया जायेगा तथा श्री रामचन्द्र जी के नैनेय से ही अन्नप्राशन कराया जायेगा। और केउल दो चार नजदीजी लोगों को ही भोजन के लिए निम्नण दिया जायेगा। पर हुई बात दूसरी ही। प्राम की ब्राह्मण महली ने आग्रह किया कि अज्ञाशन के दिन हम सन को गोजन करायो। यह सुनकर सुदिराम को बिन्ता हुई, परन्तु गाउ के जमीदार धर्मदास लाख को यह जात मालून होते ही उन्होंने इस कार्य के लिये शुदिराम को सहायता हेने का वचन दिया और उनकी सहायता से सुदिराम ने गाव के ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को भी मोजन देकर कार्य समाप्त विया।

गदाधर जैसे जैसे बडा होने लगा, वैसे वैसे अपनी मधुर बाल-छीजा से अपने मातापिता के हदय को अधिकाधिक आनन्द देने लगा। पुत्रजनम के पूर्वे जो चन्द्रा मुख्कर मी देवताओं से एक भी सासारिक यस्तु नहीं मागती थी वहीं चन्द्रा अब रात दिन अपने बालक के कल्याण के ल्यि देवताओं से बरयाचना करने लगी ! गटाधर ही अब उनके सब विचारों का बिएय बन गया।

जब गदाधर ७-८ मास का या तब एक दिन प्रात काल उसकी माता ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया था ओर स्वय गृहकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद छोट कर देखती है तो बिस्तर में गटाधर नहीं है और उसकी जगह एक अपरिचित दीर्यकाय मनुष्य सोपा हुआ है। यह देख चन्द्रा डरकर चिल्ठाई और अपने पति को बुळाने के लिए उस कमरे से दीडती हुई निकली। क्षुढिराम जल्दी जल्दी आए और दौनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं। गटाधर जैसे के तैसे सोया है ! पर चन्द्रांटेनी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ। उन्होंने पति से कहा-"तुम कुछ भी कहा, मैंने तो अपनी आँखों से उस पुरुष को देखा है। तुम किसी बाह्मण या पण्डित को बुलापर शान्ति कराओ।" हादिराम ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, "टरो मत। इस बालक के सम्बन्ध में आज तक जो बहुतेरी विचित्र बाँत हुई हैं उसी तरह की एक इमे भी समझो। दिश्वास रखो कि यहाँ साक्षास श्री रामचन्द्र जी पूजाबर में निराजमान है। बालक का अनिष्ट कहापि नहीं हो सकता।"

पित के इस आश्रासन से चन्द्रादेनी को धीरज हुआ, पर उनका हर मिसी तरह दूर न हो सका । उस दिन उन्होंने वाटक के कत्याण के ठिंव न भार्ट्स कितनी बार गद्गट इदय से प्रार्थना की ! इस प्रकार ६ ० वर्ष बीत गये । इस अवमर में उल्लेखनीय बात केवल एक हुई और बह यह कि सन् १८३९ में चन्द्रादेवी को सर्वमगला नाम की एक करया उपल हुई ।

गटायर जी अलैकिक धारणाशक्त और बुद्धिमता का परिचय क्षटिराम को धीरे धीरे होने लगा। जो बात वह बालक एक बार सुन लेता था वह उसे प्राय सुवाम हो जाया करती थी। उससे फिर नह बात पूटने से उसका अधिकाश माग वह प्राय ठीक ठीक कह देता था। श्रुदिराम ने यह भी टेख लिया कि किसी किसी पिष्य की और उसकी स्वामानिक रिच हैं और किमी किसी पिष्य की बार उसकी स्वामानिक रिच हैं और किमी किसी पिष्य में नह स्वभानत उदासीन है. फिर कुट भी करो उसमें उसका जी नहीं लगता था। चाहे जो प्रयत्न करो, पहाँड कहना उससे नहीं बनता था! तब श्रुदिराम ऐसा सोचते थे कि अभी जल्टी ही किस जात की हैं थोडा बडा होने पर सीख लेगा। इस निचार से उसे पहाँड सिखाने का क्रम उन्होंने बद कर दिया।

पर गदानर हिनोदिन अधिक उपद्रवी होने लगा । इस कारण उसे क्षुदिराम ने जल्ही ही पाठशाला में भरती करा दिया। गटाधर को भी समान उम्र बाले साथी मिलेन के कारण आनन्द हुआ और और भीरे उसके साथी और शिक्षक उससे बड़ा प्रेम करने लगे।

पाठमाला गाप के जमीदार लाहा बाबू के घर के सामने ही थी और उमका सारा खर्च वे ही देते थे। शाला दो बार अर्थात् सपेरे और तीसरे प्रहर लगती थी। गदाघर जैसे छोटे बालको की पढ़ाई दोनो समय नहीं होती थी, परन्तु हाजिरी उन्हें जरूर देनी पढ़ती थी, अत. पढ़ाई के बाद बामी समय को यह कही आसपास्न खेल में विताता था। गदायर के जन्म के पूर्व के स्त्रप्त पर से उसके मानी बडप्पन की क्यमा सदैन मन में रहने के कारण — या उसका वैसा स्त्रमान ही या इस कारण शुदिराम गदावर से उसके उमद्रन या चापल्य के लिये कभी नाराज नहीं होते थे, किर मारना तो अलग रहा। ऐसे असमों पर वे उसे नेजल मृद्व जल्डों हारा उपदेश दिया करते थे। आगे चल कर गदाधर का उपद्रव बदने लगा। वभी कभी पाठशाला को न जाकर गदाधर अपने साथियों को लेजर गान के बाहर खेलने लगता था, तो कभी मजन, नाटक इत्यादि में चला जाता था; पर पूछने पर सदा सत्य बोन्जा था। उसी अकार यह चयलता थी किया करता था, पर उससे वह किसी का कभी जुकरान नहीं करता था।

परन्तु गदाधर के सम्बन्ध में क्षुटिराम की विशेष चिन्ता का कारण दूसरा ही था। कोई काम क्यों किया जाय या क्यों न किया जाय, इसकी सन्तोपपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था तब तक उसके मन में जो उचित दीखता नहीं आचरण वह करता था। क्षुटिराम सोचते थे कि हर बात का कारण समझने की इंच्छा खना वालक के लिये ठीक ही है, एर प्रत्येक ब्रात का कारण इसे के समझने लायक इसे कीन बताया। है और यदि ऐसा करण इसे नहीं बताया गया तो ससार में पूर्व परम्परा के प्रचल्क पार्मिक विशेषों को भी यह मान्य नहीं करेगा। महाभार के इस स्वात के सम्बन्ध में इस अस्तर के एक बटना पारकों को बताने से व क्षुटिराम की चिन्ता की यंगायता का अनुभव कर संस्केंग।

ऊपर यह आपे हैं कि झुटिराम के घर के पीछे ही हालदारपुकुर नाम का एक बढा तालव या। उस तालक में आम के सोर स्त्री-पुरुप स्नान किया करते थे। इसमें पुरुषों और हित्रयों के छिये अलग अलग दो घाट बने थे। गदाधर के समान छोटे वालक हित्रयों के घाट पर भी नहाते थे। एक बार गदाधर अपने दो चार साधियो को छेकर स्त्रियों के घाट पर नहा रहा था। सभी बालक वहाँ पानी मे कूद कूद कर एक दूसरे की और पानी उछालने लगे और उन लोगो ने वडी गडबडी मचा दी जिससे स्त्रियों को कुछ कष्ट हुआ। उनके भी शरीर पर पानी पड जाने के कारण उनको क्रोब आ गया और उनमें से एक स्त्री बोछ उठी, " क्यों रे छोकरो ! क्यो आये तुम लोग इस घाट पर, उधर पुरपों के घाट पर जाकर मचाओ उपत्रव ! यहाँ हम साढी और कपडे घोती हैं. जानते नहीं स्त्रियों को त्रिवस्त्र देखना मना है? " इस पर गदाधर प्रज बैठा, " क्यो मना है ! " अब वह बेचारी स्त्री क्या बोलती। अत उसे उस लडके पर और भी गुस्सा आया । ये स्त्रियाँ बहुत कुद हो गई हैं और शायट हमारे घर जाकर हमारे माँ बाप से बता देगी इस भय से सभी लडके वहाँ से भाग गये। पर गटाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया। वह लगातार तीन दिनों तक उन स्त्रियो के घाट पर जाता रहा और एक बक्ष की ओट में डिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर ध्यानपूरक देखेने लगा! तीसरे दिन उस दिन की नुद्ध स्त्री से भेट होते ही गटाधर उससे बोला, "काजी, मैंने परसों चार स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल छ वी ओर और आज तो आठ की ओर देखा पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ!" वह स्त्री गदाधर को लेकर चन्द्रादेनी के पास आई और हॅमते हेसते उसने उन्हें सब वृत्तान्त सुना दिया। यह सुनकर चन्द्रादेवी बीली, " बेटा ! ऐसा करने से तुझे कुछ नहीं होगा सो सो सही है, पर ऐसा करने से रिजयाँ सोचनी है कि उनका अपमान हुआ।

उनको तो द्रमिरेही समान मानता है न र तव क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं है रे तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में हुख हो ऐसा बरना क्या अच्छा है र "

माता का यह मधुर उपदेश गदाधर के चित्त में जम गया और उस दिन से उसने फिर एसी बात कभी नहीं की । अस्तु —

पाठदाश्या में मदा नर की पढ़ाई ठीक चली थी। पटना और दिखना उसे भोडे ही समय में आ गया। गाणित के प्रसि उसे मन से ही हुणा थी, पर इधर उसकी अनुकरणदाक्ति बढ़ने लगी। नई नई बातें सीवने का उसे बहुत होक था। देवी देवताओं की मूर्ति वनाले गांटे हुन्हार के यहाँ जानर उसने बहाँ के सब कार्य ध्यानपूरिक देखें और घर आनर उसने उसी तरह की मूर्ति बनाना आरम्भ कर दिया। यह उसना एक नया खेल हो गया। नये कपड़ी पर के चिन्नो को देखकर वह वैसे ही चिन्न खीचने छगा। गान में पुराण होता था तो वहीं वह अन्त्रय जाता था और पूरी क्या ध्यान देखर हुनता था और परीराणिक महाराज के श्रीतागण को समसान की देखन के रोता था और परीराणिक महाराज के श्रीतागण को समसान की देखा करना था। अपनी अजीनिक स्मरणाचित के कारण जो सुट नह सुनता था उसे सदर समरण रखता था।

इसके सिनाय जैसे जैसे उस बालक की आनन्दी वृत्ति, विनोदी स्वमाव और दूसरो की इन्ह अनुकरण करने की शक्ति उम्र के साथ बदती गई, बैसे वैसे उसकेमन की स्वामानिक सरलता और ईक्टर पेक्ति अपने मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनोदिन बदने लगी। बंड होने पर भी दक्षिणेद्दर में हम लोगों के पास ने अपने मातापिता के इन सङ्गुणों का गौरव-गान किया करते थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन पर उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक परिणाम हुआ होगा। वे कहा करते थे, "मेरी माता सरव्यता की मानो मृर्ति थी ! ससार की मामुडी मामूली बाते वह नहीं समझती थी। उन्हें पैसे गिनना तक नही आता या। कौनसी बात दूसरा को बताना और कौनसी बात नहीं बताना, यह भी उन्हें मालून नहीं था ! इस कारण सत्र लोग उन्हे 'भोली' कहा करते थे। दूसरों को भोजन कराने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था। हमारे पिता ने शुद्धों से दान कभी नहीं लिया। दिन भर वे पूजा, जप-व्यान में ही मन्न रहते थे। प्रतिदिन सच्या करते समय 'आपात वरदे देनि ' इत्यादि मंत्रों से गायत्री का आवाहन करते समय उनका वक्षास्थल आरक्त हो उठना था और नेत्री से अशुघारा प्रगहित होने लगती थी। पूजा आदि समाप्त होने पर वे रे।प समय नामस्मरण, पूजा की सामग्री तैयार करने और माला आदि गूंथने म बिताते थे। बूठी साक्षी देने के डर से उन्होंने अपने पूर्वजो की कमाई हुई सम्पत्ति को भी लात मार दी ! इन सब गुणो के कारण ग्रामप्रासी उनका ऋषि के समान आदर करते थे ! "

गटावर बड़ा साहसी और निटर था। बट बड़े मनुष्य भी भूतों के भय से जहाँ जाने में हिचकते ये वहाँ वह खुशी से चला जाता था। उसकी बुआ ( पूफी ) रामश्री या के शरीर में श्रीतटा देवी का सचार हुआ करता था। एक समय वह कामारपुक्त में आई हुई थी तब एक दिन उसके शरीर में देवी का सचार हुआ। उसका हाम पैर पटकता और बड़बड़ाना देखकर घर के सब छोग घबरा गये, पर गटावर निर्भयतापूर्वक उसके पास जाकर उसकी अवस्था का व्यानपूर्वक निरीन भा, १ रा. सी. थ क्षण करके अपनी माता से कहने छगा, " फूपी के शरीर में जैसी देवी आई है, वैसी ही मेरे भी शरीर में आये तो क्या ही मजा हो ! "

भ्रसुत्रो के माणिकराज का बृचान्त अपर कह ही चुके है। क्षदिराम की धर्मपरायणता देखकर उन्हें उनके प्रति बडा आदरभात बा और वे क्षदिराम को बारम्बार अपने यहाँ बुङाया करते थे। गदाधर के इठरें वर्ष लगने पर एंके दिन उसके पिता उसे माणिकराज के यहाँ अपने साथ के गये। वहाँ गढाधर का वर्तान सब लोगो के साथ इतना मधुर और सरल था कि सभी को ऐसा मालूम होने लगा कि मानो यह यहाँ नित्य आने पाला एक परिचित लडका है। माणिकराज के भाई राम-जय उसे देखकर इतने मुग्ध हो गये कि वे क्षटिराम से बील उठे कि "तुम्हारा यह लड़जा साधारण नहीं दिखाई देता, इसमें कुछ दैवी अश है। तुम यहाँ आओ तो इसे सदा लाया करो, इसे देखकर वडा आनन्द होता है। इसके बाट किसी कारणवंदा बहुत दिनों तक क्षुदिराम का वहां जाना नहीं हुआ। नाणिकराज को चैन नहीं पडती थी। उन्होने अपने यहाँ की एक स्त्री को क्षुदिराम का कुशल प्रश्न पूछने तथा यदि सम्भन हो संक तो गढावर को अपने साथ छै आने के छिये कामारपुकुर भेजा। पिता की अनुमति से गदा र उस स्त्री के साथ बड़े आनन्द से भुरख़बो गया। दिन भर वहाँ रहने के बाद सब्या के समय माणिकराज ने उसके शरीर पर दो अन्त्रकार पहिनाकर और साथ में मिठाई की दो पुडियाँ। वाँधकर उसे उसके घर वापस पहुँचना दिया। क्रमशः गदाधर माणिकराज के घर में सभी को इतना प्रिय हो गया था कि जब वह कुछ दिनों तक नहीं आना या तो माणिकराज उसे अपने घर छित्रा छे जाते थे।

गदाधर अब मात वर्ष का हो गया ( सन् १८४१ )। और मनु-रता, सरल रममान, आनन्दी वृत्ति इत्यादि गुणों से वह सब को अधिकाधिक प्रिय होने लगा। पढ़ोस या मोहत्के की स्त्रिया यदि किमी दिन मिग्रान्न पबनान तैयार करतीं तो उसमें से गदाबर का हिस्सा अवश्य अका बचा रखतीं और अबकाश पाते ही उसके घर जाकर उमे खाने को दे देनी थीं! गदाधर के समयवस्क, बालको को यदि कोई कुउ खाने को देता था, तो वे भी गदाधर के लिये कुउ भाग निकाल दिया करते थे। उसके मनुर भाषण, उसकी मीठी आमाज तथा उसके आनन्दी स्त्रमान में मुख्य होकर सभी लोग उसका उपद्रम सह लेते थे।

ईश्नर की कृपा से जन्म से ही गदाधर का शरीर गठीला और मजबूत होने के कारण वह निरोग प्रकृति का था। उसकी वृत्ति सदा फिसी पक्षी के समान रवतत्र और आनन्दपूर्ण थी। बटे बडे वन्त्रन्तरियों का कवन है कि शरीर का मास न होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्त्य का लक्षण है। इस प्रकार का स्त्रास्थ्य-सुख गदाधर को बचपन से ही प्राप्त था । उसका स्वामानिक एकाम चित्त किसी निषय की ओर खिंच जाने पर वह इतना तन्मय हो जाता था कि उसे शरीर की किन्कुल सुध ही नहीं रहती थी ! ब्रद्ध पनन से छहराते हुए हरे मरे खेन नदी का ज्ञान्त गमीर स्त्रच्छ जलप्रत्राह, पश्चियों का करकल नाद, निरोपकर नीटा आकाश और उसमें क्षण-क्षण में रूप बदलन वाटी मेत्रमाला इत्यादि दश्यों में से किसी एक का भी प्रतिविम्त्र उसके छुद्ध मन पर पडते ही वह एऊटम वेहोश हो जाता था और उसका भन किसी दुरस्थित भागमय प्रदेश में पहुँच जाता था। उसकी यह दशा उसको असाधारण भावप्रवणता के कारण हो हुआ करती थी।

एक समय गटावर किसी खेत की मेड पर से जा रहा था । उस समय आकाश में एक विख्कुल काला वाइल जा रहा था और उस बादल के सम्मुख दूध के समान सफेट वगुळे उडते जा रहे थे । इस इरध को देखेत ही वह इतना तन्मय हो गया कि अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पटा। सिर पर पानी सीचने से बहुत टेर के बाद बह होंग में आया।

ऐसी घटनाओं के कारण गटाधर के मातापिता और अन्य छोगों को चिन्ता होने छगी और यह मूछी रोग स्वायी न होने पोत्र, इस हेतु से उन्होंने औपधि-प्रयोग और जान्ति कराना ग्रुक्त किया। गटावर तो यहीं कहा करता था, "मुद्रे आनेवाळी मूछी किसी रोगवरा नहीं है वरन् इस स्विति में मुझे अध्यन्त आनन्द का अनुभव होता है।" अस्तु । पर इससे उस्के आरोग्य को कोई हानि नहीं पहुँची। इसी से सब की चिन्ता कम हो गई; परन्तु पुनः किसी को कुटि न टोग, इस च्येय से चन्डोट्यों ने कुछ समय तक उसे पाठशाला ही जाने नहीं दिया। फिर क्या धूछना था, गटावर की तो मौज हो गई! गॉन मर में मौज से मूमना, सारा दिन तरह तरह के खेळों में विताना और मनमाना उपटन करना ही उसका कार्यक्रम बन गया था।

इस प्रकार गदाचर का सातवाँ वर्ष आधि से अधिक बीत गया। क्रमसः सन् १८४३ का शरद आ पहुँजा। क्षुदिराम के भारजे रामचान्द प्रायः वर्ष भर मेटिनीपुर में रहते थे, पर इस उत्सव के समय संख्यामपुर-अपने पूर्वजों के निवासस्थान-में जाकर इस उत्सव को बड़े समारोह के साथ मनाते थे। इस वर्ष के उत्सव में उन्होंने अवने मामा

शुटिराम को भी निमत्रण दिया था। बुटिराम का ६८ में वर्ष चल रहा या। हाल ही मे कुछ दिन तक सम्महणी से वीमार होने के कारण उनका सुदृढ अरीर आजकल कमजोर हो गया था। अत जाऊँ या न जाँड, इस दुनिया में बह पढ गए। पर मेरे दिन पूरे हो जुके हैं, अगला वर्ष मुझे देखने को मिल्ला या नहीं, ऐसा सोचकर उन्होंने जान का निरुचय किया।

मेळामपुर पहुँचने पर एक दो दिन के भीतर ही उनका रोग पुन उमटा । रामचान्द्र ने दवादारू कराई, पष्टी, सप्नमी, अप्टमी तीन दिन किसी तरह कटे। नम्मी के दिन रोग बहुत वह गया, सारी रात छोगों ने जागकर व्यतीत की । विजयादवामी का प्रभात हुआ । क्षुदि-राम आज इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे एक शब्द भी बोलते नहीं बनता था। दोपहर हुआ। रामचान्द जान गये कि अन मामा का अन्तराल समीप आ गया है। क्षांदिराम को निम्चेट पटे देखनर उनकी ऑखें डबडबा गई और वे बोठे, ' मामा आप सहेब ' रत्नीर ' ' रघुनीर ' जया करते थे, पर अभी ही ऐसे क्यो पढे हैं ? " "रघुनीर " नाम सुनते ही क्षुदिराम होश में आ गए और वीमे कॉर्पते हुए स्वर में बोटे, " कीन रामचान्द ? क्या प्रतिमा निसर्जन कर आये "अच्छा तो ठीक है । मुझे एक बार उठाकर निठाओं नी मही।" व्योही रामचान्द्र, हेमागिनी और रामकुमार तीनों ने उन्हें हलके हाथों से उठाकर निठा दिया त्योही क्षदिराम ने गभीर स्वर से तीन जार "खुजीर ' नामोध्चारण करके प्राण रयाग दिया ! किन्दु सिन्तु मे मिठ गया ! श्रीरामचट जी ने अरने भक्त को अपने समीप खींचकर उसे व्यक्ति का अधिकारी बना

#### ५४ श्रीरामरूष्णलीलामृत

दिया ! तत्वश्चात् उस मभीर रात्रि में उच्च सक्षीर्तन ने उस माम को कँमा दिया और छोगो ने श्वदिराम के नश्चर देह का नदी-तट पर छे जामर अनिसस्कार दिया।

७ जानाः आग्यस्त्याः ।४४।

्योंही दूसरे दिन यह दारुण समाचार कामारपुकुर में शुदिराम के घर पहुँचा त्योही वहाँ के आनन्द के बाजार में चारों और हाहाजार मच गया। अशीच ( मृतक ) की अविव बीतने पर रामकुमार ने पिता की शास्त्रोकत किया की । सम्बन्धन ने अपने साम के शास्त्र के

नच गर्मा जिल्लाच ( मूलक) की जनाब बातन पर रामकुमार न ।यतः की शास्त्रोक्त किया की । रामचान्द ने अपने प्यारे मामा के श्राद्ध के लिए रामकुमार को पांच सौ रुपये टिये !

## ७— गदाघर की किशोर अवस्था

" इस ज्यारह वर्ष का था तत्र विशालाक्षी के दर्शन की जाते समय रास्ते में मुत्रे भारममाधि कम गई। '

" बचपन मं लाहा वायू के घर पण्डितों की मण्डली जो बातें करती थी प्राय व सर मरी समझ में आ जाती थी। "

—श्रीरामकृष्ण

श्रुदिराम थी मृत्यु से उनकी गृहस्थी उजाड हो गई। श्रीमती चन्द्रादेगी ने उनगी सहचरी बनकर उनके सुख-दु ख में, गरीजी और अमीरी में उनके साथ उाया के समान ४३ वर्ष व्यतीत किये थे, अत क्षुदिराम थी मृत्यु का सब से अधिक परिणाम चन्द्रादेगी पर हुआ और उन्हें सारा ससार शून्य प्रतीत होने छगा, इसमे कोई आश्चर्य नहीं। श्री रामचन्द्र जी के चरणकमणे वा निरन्तर ध्यान करेन ग्रांछा उनका मन अब ससार को लागकर सदा वही रहने के छिए छटपटाने छगा, मन ससार को छोडे तज न म सात को छोडे तज न म सात प्रता को छिए तैयार हो गया, पर ससार मन को छोडे तज न म सात प्रता को को लोर चीर चार गर्य पर समार मन को छोडे तज न मात प्रता को को और चार गर्य पर समार मन को छोडे तज न मात प्रता की और देव कर सात सात की और पुन खीचने छो; जत श्री रामचन्द्र जी के नरणों में अपना संक्त मार्चण करके अपने दोनो छोटे बच्चो की ओर देवकर एतिलिधन का दारण दु ख किसी तरह स्वर्णने का प्रयान बारी हुई यह असने दिन काटने हगी।

गदाधर ने सुना था कि " संसार अनित्य है " इत्यादि और पिता की मृपु से इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान उसके शुद्ध और कोमछ मन में उत्पन्न हो गया था। साधु, बैरागी इस अनित्य संसार को छोटकर श्री भगवान के दर्शनार्थ उसकी सेवा में ही अपना समय विताते हैं और ऐसे साथुओं की सनिव से मनुष्य शान्ति प्राप्त करके कृतार्थ होता है, यह बात भी उसने चुनी थीं, अत ऐसे साधुओं का परिचय प्राप्त करने ही इच्छा से वह कभी कभी धर्मशाला में जाया करता या। प्रातःसाय धूनी में अग्नि प्रव्यक्ति करके वे भगवश्चित्तन में कैसे निमग्न हो जाते है. चो भिक्षा मिळती है उसे वे प्रचम इष्टदेवता को समर्पण करके तत्परचत आनन्द से उसे प्रसाद जानकर कैसे ग्रहण करते हैं; शीमार एड़ने गरे ने भगवान पर सारा बार सींपकर बीमारी के दु.ख को किस तरह शान्तिके साप सहन करते हैं; जो मिलता है उसी में वे कैसे प्रसन रहते हैं; त्यारि बातें इस बुद्धिमान बालक की तीहण दृष्टि से नहीं बची।क्रमश. गर्ड-थर ने साधु-बैरागियों की छोटी मोटी सेवा करना, उनके छिपे छन्छी। पानी इत्यादि ला देना, उनका स्वान झाङ बुहार देना गुरू वियाओं उनके साथ मिळकर रहने भी लगा। उन साधु वैरागियों वो भी ही <del>पुन्दर बाल्फ के महार आचरण को देखकर आनन्द मालूम होना प</del> और वे छोग उसे अनेक प्रकार के दोहे, गीत, <sup>हजन</sup> आदि सिखते हैं,

वैरागियों में मिल जाया करता है, यह वात किसी के ध्यान में नहीं आई.. पर जब वह दिन भर में कई बार वहाँ जाने लगा तब यह बात सब को विदित हो गई। किसी किसी दिन वैरागी छोग इसे कुछ खाने को दे देते थे और घर आने पर वह अपनी माता से सब वातें बताकर " मुझे अब भुख नहीं है " यह देता था। पहेल तो इसे केवल सानुओं की एक प्रकार की कपा समझकर माता को कोई चिन्ता नहीं हुई; परन्तु किसी किसी दिन अपने सर्वोड्ग, में विभृति रमाकर या किसी दिन टीका लगाकर अथवा किसी दिन साधुओं की सी लगोटी बांध या पंछा लपेटकर घर पर आकर वह माता से कहता था " देखो. माँ! मुझे साधओं ने कैसा सन्दरसजा दिया है!" तत्र तो चन्द्रादेवी को चिन्ता होने लगती थी। उन्हें मालूम होने लगा कि ये साधु फकीर मेरे गदावर को फँसाकर कही छे तो नहीं जाएंगे! एक दिन गदाधर के घर छौटने पर माता का हृदय भर आया और पुत्र गदाधर को हृदय से लगाकर आँखों से ऑस बहाती हुई वह कहने लगी, " बेटा, संभलकर चलना भटा, वे लोग तुत्रे फँसाकर छे जाएँगे। " गढाधर ने अपनी ओर से माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का संशय दूर नहीं हुआ। तत्र अपने कारण माता की दुःखित होते देख गदाधर बोला, "अच्छा! माँ! आज मै वहाँ जाऊँगा ही नही तत्र तो ठीफ होगा न ? " यह सुनकर चन्द्रादेशी के जी में जी आया और मन का भय दर हुआ।

उस दिन संप्यासमय धर्मशाला में जानर गटाधर ने उन साधुओं से कह दिया कि आज से मैं आप छोगो की सेवा करने नहीं आउँगा। इसना कारण धूछने पर उसने सत्र वृत्तान्त स्पष्ट बता दिया। यह देवी का सचार हुआ था। अस्तु। तत्परचात् सब लोग देवी को गए। पहाँ से लीटकर उन्होंने सारी हकीकर चन्द्रादेवी को कह सुनाई। इस सुनकर चन्द्रादेवी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने गदाधर की खुदष्टि उतारकर श्री रघुनीर और विशालाक्षी देवी की अपने पुत्र के कल्याणार्थ पुन:पुनः प्रार्थना की। अस्तु—

टेट वर्ष और बीता। गटाघर धीरे धीरे अपने पिता की स्मृति
मूखने छगा। धर्मदास लाहा के पुत्र गयाविष्णु के साथ इस समय
गदावर की बढ़ी मैत्री हो गई, यहाँ तक कि वे दोनो सदा एक साथ
ही रहते थे। खाना, खेलना, पटना, लिखना टोनो का एक साथ होने
लगा। गटाघर को स्त्रियाँ प्रेमपूर्वक खाने के लिखे बुलाती थीं तो यह गयाविष्णु को साथ लिये बिना कहाँ न जाता। इस प्रकार इन दोनों का
अक्षत्रिम प्रेम देखकर धर्मदास और गदाधर के बर के लोगों को
बहा आनन्द होता था।

गडाबर का ९ वॉ वर्ष समाप्त होते देख रामकुमार ने उसका उपनयन करना निश्चय किया। धनी ने गदाधर से एक बार यह माँगा था कि यजीपत्रीत के ममय न् प्रथम मिक्षा मुत्रेस लेना। धनी के अष्टिक्रम प्रेम से मुख होकर गडाधर ने भी यह बात स्वीकार कर ही थी। गदाधर कहने के अनुसार करने में चुकने वाला नहीं है, इस विश्वास के कारण बनी वहीं आनदित हो गई और वह बड़े प्रयत्न से चार पैसे ओडकर उपनयन की बाट ओहने लगी। उपनयन के कुछ दिनो पूर्व थनी से की गई प्रनिवा की बात गदाधर ने रामकुमार को बनाई; परन्तु उनके कुछ में ऐसी प्रया न होने के कारण रामकमार चिन्ता में पड़ गये, और गडाधर ने भी हठ एकड टिया। वह कहने लगा कि यदि में ऐसा न करूँगा तो मुझे असत्य बोलने का दोप ल्गेगा और असन्यमापी को जनेऊ घारण करने का अधिकार कदावि नहीं है । उपनयन का दिन समीप आया और गदावर के इस हठ के कारण उपनयन की नियत तिथि बड़ानी पडेगी, यह चिन्ता रामकुमार को होने लगी। यह बात धर्मदास लाहा के कान मे पड़ी, तब उन्होंने रामकुमार की बुलाकर समझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुम्हारे कुल में नहीं है तो न सही, पर यह जिल्हीं जिल्हीं कुळीन बाहाणों के कुटम्बो में पाई जाती है। लटके को समझोन के लिए तुम्हें भी वैसा करने मे कोई हानि नहीं है। वर्मदास के समान सयाने की सळाह मानकर रामक्रमार निश्चिन्त हर और गदाबर की इच्छानुसार आचरण करने में उन्होंने कोई आपित नहीं की। गटाधर ने प्रथम भिक्षा धनी से ही प्रहण की और वह भी अपने को गदावर की भिक्षामाता बनने का सौमाग्य पाकर परम धन्य मानने छगी ।

लाहा वाबू के घर में एक दिन पण्डित मण्डली जमी थी। चार पण्डित एक जगह बैठे हो वहाँ बादविवाट की कौनसी कभी ! कुछ प्रक्त उपस्थित होकर पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने लगा ! बादविवाद रंग में आने लगा और बन्ते बटते एक ऐसा विकट प्रक्त मण्डली के सामने उपस्थित हुआ कि उसका उत्तित उत्तर किसी को न मृशा। उस दिन गदाबर वहीं था। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रक्त को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एक परिचित पण्टितजी सेकहा, "क्यों पण्डितजी, क्या उस प्रक्त का उत्तर ऐसा ऐमा नहीं होगा?" पण्टितजी को वह ठीक जैंचा; अतः उन्होंने वह उत्तर द्सरे को सुझाया। अन्त में सभी को यह उत्तर स्वीहन हुआ। इस उत्तर की हुहाने वारे का पता लगाने पर जब मार्म हुआ कि यह उत्तर एक नी दम करें के बालक का है तो सभी के आह्वर्य की सामा न रही। सभी ने यह समज़कर कि यह बालक निश्चय एवं से कैंबी हास्तिस्यक होना चाहिए, उसकी प्रशमा की और उसे आहोर्याद दिया।

उपनयन होने पर गदानर को देनपूना का अनिहार प्राप्त हो गया। एक तो पहिंग् से ही उसना हृदय मिस्त्वूर्ण वा और अन तो अनि कारी हो जाने पर मायान्दन आदि क्यं वह अपना न्रहत सा समन पूजा तथा ज्यान में लगाने लगा। अपने पिता के ममान उमे भी नीच बीच मे ददीन प्राप्त हों, रनप्त दिखें इस हेतु से उसने मन पूर्वन देन ताओ की मेग और भिन्त आरम्भ कर दी। पित्र भन वाले गडाधर पर देनों ने भी ल्या की जिससे नीच नीच में उसे भानसमानि होने लगी और दिव्य दर्शन होने लगा।

उसी वर्ष महाशिवराति के दिन गटाघर ने उपवास दिया और यथाविष महोदन की धूना अर्चना दी। उसके साथी गयाविष्णु ने भी बैसा ही उपवास किया और रात को सीतानाथ पाईन के घर होने वाले शिक्चरित नाटक देखकर जागरण करने का निश्चय किया। प्रथम प्रश्र की पूजा समाप्त करके गदाघर शिव के श्यान में मान बैटा मा, इतने में ही उसके कुछ नाटक के साथी आये और वे गदाघर से कहने छो, "शक्क का अभिनय करने वाला छड़ना अचानक बीमार हो गया है। अत उसके स्थान मे आज सुम्हें बह काम करना जाहिए।' गराबर से उसर दिया, "इससे पुना में किन होता, इमलिये में यह काम नहीं करता । "साथी छोगों ने नहीं माना और कहने हमें, "शिन का पार्ट छेने से तेरे मन में शिन के ही निचार दौडते रहेंगे !

यह काम क्या पूजा से कम है १ यदि आज तूने यह काम नहीं किया
तो छोगों को किननी उटासी होगी, भछा इसकातो कुछ निचार कर।"

उनका यह आग्रह देख गढावर राजी हो गया।

नाटक का समय आया । गद्वापर को शिवरूप सजाया गया । यह शिव का चिन्तन करते हुए अपने कार्य के समय की राह देखेन लगा। समय आते ही जन वह परटे के बाहर निकला तो उसकी उस स्वास्त्रारी जटामण्डित, निभूतिभूषिन शिवमूर्ति को देखरर सभी कह उठे, "यह तो ययार्थ में शकर के समान दीख रहा है।" इथर शिव के ध्यान में गद्वाधर उत्तना तन्मय हो गया कि उसका मायण और गायन बन्ध होतर उसे मायसमाधि लगा गई। मण्डप में सर्वत गडवडी मच गई। गद्वाधर को उठाकर लोग भीतर लगये ओर उसके शरीर पर पानी आदि सीचा गया त्र यहत समय के बाद यह सचेत हुआ। उस दिन का नाटक इस तरह बन्द करना पदा।

उस दिन से गदावर को समय समय पर भागसमाबि होने लगी। देवताओं का प्यान करते करते तथा उनकी स्तृति के गान मुनते मुनते यह इतना तन्मय हो जाता था कि कुछ समय तक बढ़ अपना देहमान भी भूक जाता था। जिस दिन यह तन्भयता अव्यन्त वन्ती थी उस दिन तो उसका वाहा-द्वान जिल्कुङ नष्ट होकर उसका सारा जरीर काष्ट्र के समान जब होकर पडा रहता था। सचिन होने पर पूछने से बताता था कि "जिस देवता का में ध्यान कर रहा था या जिसनी स्तृति सुन रहा था उस देवना का मुंबे दिन्य दर्शन हुआ।" भार रहा थी उस देवना का मुंबे दिन्य दर्शन हुआ। "

गराधरकी यह दशा देखकर माता और अन्य स्त्रजनों को बटा हर लगता था, पर जब उन्होंने देख लिया कि इस अवस्या से गदाधर के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है तो उनका टर बहुत बम हो गया। गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति इस समय से बडेने लगी और गार में कहीं भी उत्सन, जयन्ती इत्यादि हो तो वहाँ वह जाने लगा और अन्त करणपूर्वक वहाँ के कार्यों में सम्मिटित होने लगा । इस प्रकार धार्मिक वृत्ति तो अपस्य बढ़ी, पर प्रिचाम्यास में वह पिछड गया । बड़े बडे पण्डित, तकीलङ्कार इत्यादि पदवीतिभूपित नामांकित विदान भी ऐहिक भोगसुख और कीर्ति के डिए किस तरह छालायित रहते हैं. यह उस तीक्ष्णदृष्टि गदाधर ने इस अल्प अनस्या में ही जान छिया था । इसी कारण उनके समान निवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में वह अधिकाधिक उदासीन हो चळा था। इस समय उसकी सूक्ष्म दृष्टि सन छोग फिस उद्देश से कार्य करते हैं, यही देखने की और छगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईरउरभक्ति, सन्यनिष्ठा, सदाचार, धर्मपरायणता इत्यादि अनेक सद्गुणों का अपने सामने आदर्श रखकर उनकी तुळना से वह दूसरों का मूल्य निदिचत करने छगा। पुराण में संसार की क्षणभगुरता का वर्णन सुनकर ऐसी स्थिति में संसार में रहकर दु:ख मोमने बाले लोगों के निषय में उसे बड़ा अचरज लगता था तथा दुःख होता था और मैं ऐसे अनित्य संसार में कदापि नहीं रहुँगा,ऐसा वह अपने मन में निश्चय करने छगता था। ग्यारह-बारह वर्ष की छोटी अवस्था में ऐसे गम्भीर विचार गटाधर के मन में कैसे आते ये, इसकी शंका या आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है; क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिमा और मानसिक संस्कार सभी तो अलौकिक और असाधारण ये । अस्त्---

निद्याभ्यास के सम्बन्ध में गटाधर की उटासीनता का भाग अभि-काधिक बढेने छगा, तथापि वह अभी भी पूर्वतत् पाठशाळा को जाता या । उसका पदना ( वाचन ) अब बहुत सुधर गया था । रामायण, महाभारत इत्यादि धर्मप्रंय नह ऐसी मक्ति से, ऐसा सुन्दर पटता था कि सुनने त्राले तन्मय हो जाते थे। गात के सीधे-साटे सरल हृदय बाले लोग उससे इन प्रयों के पढ़ने का आग्रह ऊरते ये और वह उन लोगो के मन को कभी दु खित नहीं होने देता था। इस प्रकार सीतानाथ पाईन, म्प्रपुरी इत्यादि अनेक लोग उसे अपने वर ले जाते और समाज एकत्रित करके गटाधर के मुख से प्रहादचरित्र, ध्रुपोपाल्यान, महाभारत अयम रामायण में से कोई कथा वड़ी मक्ति और भार के साथ सुना करते थे। वैसे ही गार के और आसपास के गार्जे के देवी-देवताओं के गीत भी सदा गटाधर के कान में पड़ा करते ये। उन्हें भी यह अपनी असाधारण स्मरणशक्ति के कारण सुनकर मन में रख छेता था और कभी कभी तो उन्हें लिख मी डालता था । गढाधर की स्पहस्त लिखित "रामकृष्णायन पोथी", "योगाचा का गीत", "मुत्राहु गीत " इत्यादि कामारपुहर में उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं। हम कह आये हैं कि गणित से गदाधर को घुणा थी। पाठशाला में इस निषय में उसकी बहुत कम प्रगति हुई। जोड, बाकी, गुणा, भाग और कुछ कोएक इतना ही उसके गणित निषय का ज्ञान था। परन्त दसरें वर्ष से समय समय पर उसे भारसमाधि होने लगी थी।इस कारण उसके घर के लोगों ने उसे चाहे जिस समय गाळा जाने की, और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षकों को भी यह वात पिदित होने के कारण वे गटाचर को तंग कही काले थे ! इस कारण मटच्य का गणित का अभ्यास वहीं रुक गया ।

कमरा गदाधर का बारहाँ। गर्व प्रारम्भ हुआ। उसके मझले भाई रामेस्तर का २२ वाँ आर छोटी वहिन सर्नमगला का ९ गाँ वर्र आरम्भ हुआ। रामेस्तर को निजाह योग्य हुआ देखकर रामकृमार ने उसका निजाह कामारपुत्र के पास ही के गौरहाटी ग्राम के रामसद्य क्यो पाय्याय को भगिनी के साथ कर दिया और रामसद्य के दिए अपनी चहिन मर्नेमगला दे ही।

भाई शीर चिहन के निवाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से तो सुक्त हुए, पर अब उनके पीटे दूसरी चिन्ताएँ आ ठगीं। उनरी पनी इसी समय गर्भवती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का आनन्द तो हुआ, पर ' प्रमृतिकाल में मेरी पनी मरेगी 'यह उन्हें पिहले से हान होने के कारण ने अध्यन्त चिन्ताप्रस्त रहने लगे। वैसे ही होटे भाई रामेश्वर का विद्याम्यास समाप्त हो गया था, पर अभी वह कोई कमाई नहीं करता था। इस कारण गृहस्थी की स्थित पहले की अपेका और भी अभिक गिरती जाती थी, अब इसका क्या उपाय किया जाय, यह भी उनकी सतत चिन्ता का एक कारण था।

प्रमृतिकाल जैसे जैसे समीप आने लगा, नैसे वैसे रामरुमार वी मानसिक चिन्ता बढ़ने लगी । अन्त में १८४९ के साल में एक दिन जनकी पत्नी एक अत्यन्त सुदर पुत्रस्त को जन्म देकर ससार से चल वसीं। इस घटना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुनः शोक की छाया पड़ गई।

## ८-योवन का आरम्भ

" छु-पन में जब बुद्धि की शाखाएँ नहीं पूनी होती है उस समय मन सहज ही ईद्दर में लग जाता है। वडी आछु मे दुद्धि भी शाखाएँ पूर्टने पर वहीं मन ईश्वर में लगाने से भी नहीं लगता है। "

—-श्रीरामकृष्ण

रामक्रमार की सहधर्मिणी का स्वगवास होने के बाद उनकी गरीय गृहस्यों में दू प अविक वट गया, सम्पत्ति कम हो गई और गृहस्यी भी दिनोदिन अपनित होने लगी। उनभी डेट बीघा जमीन से गुजर के लिए किसी तरह अनाज पूरा पट जाता था, पर कपडे-लत्ते आदि नित्योपयोगी अन्य उस्तुओं का अभाउ प्रति दिन बदता चला । इसके सिवाय वृद्ध माता और मातृहीन विश् अक्षय को रोज दूध की आरयकता रहती थी। यह सन सर्च कर्ज से किसी तरह चलाना पडता या और कर्ज भी दिनोंदिन बटने लगा । अपनी आर्थित स्पिति सुपारने के छिए उन्होने अनेक प्रयत्न किये, पर सब व्यर्थ हुर । तब उन्होंने इप्रमित्रों की सळाह से अनुयत जाने का निश्चन किया । ऐसा करने का एक दूसरा कारण यह भी था कि जिस घर में उन्होने अपनी पत्नी के साथ वीस वर्ष विताय थे वहाँ उसका पग पग पर स्मरण होने की समापना थी। अतः उस घर से चार कटम दूर रहने से मान-सिक शान्ति मिळ सकेगी, यह सीचकर उन्टोने अपना गांत्र छोड़कर

कलकता जाने का निश्चय किया और पनी की मृत्यु के पोडे ही दिनों बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सींपक्त रामकुमास कलकत्ता चले गए और वहाँ झामपुकुर मोहल्ले में उन्होंने एक पाटशाला खोली।

इधर रामगुमार की पत्नी के मरने से मृहस्थी के सभी कामों का भार चन्द्रादेशी पर पुन आ पडा। रामगुमार के पुत्र अक्षय को समालने में रामेश्वर की स्त्री उन्हें थोडी बहुत सहायता देती थी, पर बह भी तो छोटी उम्र की थी। अत गृहस्थी के काम काज, देवपूजा, अक्षय का पाळन पोपण इत्यादि सभी कार्यों का बोज ९८ वर्ष की आयु में उन पर हुआरा आ पड़ने से उन्हें क्षण भर भी अपनाश नहीं मिळता था।

रामेर्गर को भी चार पैसे कमानर गृहस्थी ठीक टीक चलाने वी चिन्ता होने छगी, परन्तु उसे गहस्थी चलाने के खायक धन कभी नहीं मिला। उच्छा उसका बहुत सा समय सन्यासी-वैरागियों के साथ बीतता था और उन छोगों को जो चीज आत्रस्पक होती थी वह चीज पिर उसके बर में हो तो उसे उनको दे देने में बह फिल्चित् भी और पिंग्ले सोचता था। सम्पति तो घर में थी ही नहीं और खर्च था बहुन—इसने पहिंछ का कई बमन होनर उख्टा बदने छगा। संसाध होनर भी वह संबंधी नहीं हो सना और आप से स्थम अनिक करते हुए "राजजी किसी तरह पूरा कर देगें " ऐसा कहते हुए निरिचन्त बैंट रहने के सिमाय उससे शुक्त नहीं किसा गया।

रामेश्वर गदाप्प पर बहुत प्रेम करता था, परन्तु उसके विचा-म्याम की ओर वह च्यान नहीं देता या। एक तो उसे इस प्रिपय में सींज हो नहीं की और दूसरे उसे गृहस्की की चिन्ता और अन्य

इइटों के कारण समय भी नहीं मिलता था । गदाधर की धार्मिक वृत्ति देग्वफर उमे वडा आनन्द होता था और आगे चलकर यह कोई महा-पुरुप होगा, ऐसा समज्ञकर उसके निषय में वह निश्चिन्त रहा करता था। इस प्रकार रामकमार के कळकत्ता चळे जाने के बाद कोई देखनेवाळा न होने के कारण गदाधर विलक्षित्र स्वतंत्र हो गया और उसका शुद्ध और र्मिपरायण मन उसे जिस ओर के जाता या उसी ओर प्रसन्नतापूर्वक बह जाने लगा ।

हम कह आये हैं कि इस अल्पायु में ही गटाधर की बुद्धि वडी प्रखर थी। उसने देख लिया कि लोग विधोपार्जन के पल पैसा कमाने के लिए करते हैं। भग बहुत निहान होने पर भी अपने पिता के समान धर्म निष्ठा, स्तयता और मक्ति नितने छोगों में पाई जाती है । पैसे के सम्बन्ध में गाँव के झगडों को देखकर उसके मन में यही धारणा हो गई थी कि पैसा ही सब अनर्थों का मूल है। तम ऐसी अर्थकारी निद्या और अनर्धकारी अर्थ के सम्बन्ध में उडासीन होकर उसने ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मान दिया इसमे कोई अचरज की बात नहीं है। अपने सहपाटियों के साथ वह पाठगाला को तो जाता था, पर **बह अपना बहुत सा समय** देवताओं की पूजा अर्चा और गहस्थी के कायों में अपनी माता को सहायता देने में विताता था।

पडोस की स्त्रियों को गढापर वटा प्यारा था और आजफल तो प्राय तीसरे प्रहर तक घर में ही रहने के कारण जब ने चन्द्रादेवी के पाम जाती थीं तो वहाँ मदाबर को देखक उससे पट, भजन इत्यादि गाने के लिए वहा करती थीं और यदि वह उस समय चन्डादेवी को

गृहकायों में मदद देने में छगा होता था तो ये सब स्त्रियाँ मिलकर चन्द्रादेवी का काम-फाज स्त्रय ही निपटा दिया करती थीं, जिससे कि गडाधर भजन गाने के लिए फुरसत पा जाने। यह गदावर का प्रतिदिन का कार्यक्रम ही या। किसी दिन स्त्रियों को भी विना गये अच्छा नहीं छगता था; अतः रे दोपहर को अपना कार्य शीच्र निपटाकर चन्द्रादेती के घर को चली जाती थीं। गदाधर हैन सरलस्वभात धर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पड़कर खुनाता था; कभी भजन-गायन सुनाता था और कभी किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति का अनुपरण करने हुए उसी हार भार के साथ भावण देकर उन्हें हँ साया करता था। गदा नर की आपाज बहुत मधुर थी और बहु इतना तन्मय होकर देवताओं के भजन गाता था कि ये स्त्रियाँ भी क्षणमर के छिए अपना देहमान भूछ जाती थीं । कभी कभी भजन गाते गाते ही गढाधर को भाउसमाबि लग जाती थी और उसका अन्त होते तक ये स्त्रियाँ बडे भक्तिमाव से उसकी और देखती रहती थीं। इसेंक जन्म के पूर्व माता पिता को स्वप्न होने की वात इन स्त्रियों को निदित थीं और उसी के अनुरूप इसकी धार्मिकता, असीम भिन्त और आकर्पण शक्ति को प्रत्यक्ष देखकर ये स्त्रियाँ गदाधर को कोई भागी महान सत्पुरुप समक्षकत बटा प्रेम करती थीं। हमने सना है कि धर्मदास लाहा की वहिन प्रसन्न और कुछ अन्य स्त्रियों को एक दिन गदाधर की ओर देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन हुआ था और दूसरी भी बहुत सी सरल अन्त करण बाली हिनवाँ इसके अली-किक गुणों को देखकर इसे देवना ही समजती थीं।

कभी कभी गढाधर स्त्रीनेश धारण कर स्त्रियों के समान अभिनय और भाषण करता था। उसका अभिनय इतना सजीन होता था कि अनजान मनुष्य यह नहीं पहिचान सम्ता था कि यह पुरव है ! इसी प्रमार स्त्रीय में गदानर एक बार अन्य स्त्रियों के साथ हळधरपुतुर ताळान से पानी भर ळाया, पर उसे किसी ने नहीं पहिचाना ! उस गाम में गूजर गळी में सीतानाथ पाईन नाम के एक श्रीमान सन्जन रहते थे। उनकी स्त्री और वन्या गदानर पर वड़ा स्नेह रखती थीं ! वे गदानर को नई बार अपने वर छे जाजर उससे भजननगायन सुना करती थीं ! वई बार उसे स्त्रीत्रय में सजाकर उसके हानमान देखती और उसके स्त्रियों के समान भागण सुना करती थीं ! सीतानाथ गदानर को बहुत चाहते थे, अत उसे उनके यहाँ जाने वी सटा स्वत्रता थीं !

उसी गरी में एक दमरे सन्जन हुर्गाटास पाईन रहते थे। गटाधर पर उनका बढ़ा प्रेम था, परन्तु उनके यहा परहे की प्रया बढ़ी कही थी। गटा बर को ने अपने यहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे। अपने घर की परदा प्रणाली भा उन्हें वडा अभिमान था। मे नडी शेखी से यहते थे, " मेरे घर की स्त्रियाँ कभी किसी की नजर में नहीं पडतीं।" सीतानाय इत्यादि अन्य गृहस्था के घर परेट की चाल नहीं थी, इस कारण वे इन गृहस्यों को अपने से हल्के दर्जे के मानते थे। एक दिन किमी सन्जन के पास दुर्गाटास अपने वहाँ के परदे की बडाई कर रहे थे। इतने मे गढाधर वहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी वडाई सुनकर बहुने लगा, "पुरहे से क्या कभी हित्रयों की प्रित्रता की रक्षा होती है है अच्छी शिक्षा और टेमभिनत से ही यह रक्षा सभव है। यदि इराडा करूँ तो आपके घर के परटे की सभी स्त्रियों को देख हूँ और उनकी सारी यातें जान हूं।" दुर्गादास बढ़े गर्न से बोढ़े " अच्छा, बेसे देखता है, देख़ू भला <sup>१</sup> " गदाघर ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, " किसी दिन

समय आएगा तब देखूँगा। " और यह कहकर वहाँ से चटा गया। वाद में फ़िसी दिन संच्या समय किसी को बिना बताये उसने स्त्रीवेप करके अपना मुख वस्त्र से ढाँक छिया और वगछ मे एक टोकनी छेकर दुर्गादास के दरवाजे पर खडा होकर बीटा, "पास के गाँव से वाजार में दूसरी स्त्रियों के साथ सृत बेचने आई थी, पर वे मुझे छीडकर चढ़ी गई, इसिटिए रात विताने को जगह टूटती हूं। क्या आप मुके अपने यहाँ आज रात को रहने के लिये जगह दे देंगे?" दुर्गादास ने उससे उसका नाम-गाँव पूछा तथा और भी एक दो प्रश्न पूछकर कहा, " अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहाँ बतायें वही रात भर रहो।" वडी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहाँ भी वही किस्सा बताकर केहा, "आज की रात वितान के लिए जगह टे दो!" इसके बाद तरह तरह की बातचीत, गपराप करके उन सब स्त्रियों को उसने मुग्ध कर टाला वे स्त्रियाँ उसकी तरूण अवस्था और मशुर भाषण से मोहित हो गई और उन्होंने उसे रात की सोने के लिए एक कोठरी दे दी तथा कुछ फ़लाहार की सामग्री भी दी। गटाधुर ने घर की सब बातें सभीते के साथ बारीकी से देख थी। इधर इतनी रात होने पर भी गढाधर कैसे नहीं छौटा, यह चिन्ता चन्द्रादेवी को होने छगी और उन्होंने उस रृटने के छिए रामेश्वर से कहा । उसके जाने के सभी स्थानों को रामेश्वर ने टूंड टाटा । सीतानाय के वर तलाश किया, पर गडाधर का पता न चला। तब दुर्गादास के वर के पास खड़ा होकर उसने योंही गदावर का नाम छेकर दो तीन बार पुकारा। तव रामेश्वर की आगाज को पहिचानकर और अब रानि अधिक हो गई है, यह सोच गदाबर ने भीतर से ही "आता हूं भैया" उत्तर दिया और दरजाज को तरफ दौट पड़ा ! दुर्गादास इन बातो को उसी समय जान गए और यह गदाधर मुझे थीखा देकर परदे के भीतर प्रवेश कर गया, ऐसा समझकर उन्हें बहुत कोध आया, परन्तु उसका वह स्त्रीवेग, वह भागण और चालटाल किस तरह हुवह स्त्रियों के समान थी, यह सोच-कर और इस छड़के ने मुत्रे अच्छा चक्रमा दिया, इस विचार से उन्हें वही हैंसी आने लगी। शीप ही यह बात गाँव भर में फैल गई और सब कहने लगे कि गढ़ाधर ने दुर्गीदास का वमण्ड अच्छा चर किया। वहुपरान्त सीताराम के यहाँ जब कभी गढ़ाधर ओवे तब उन्होंने अपने यहाँ की स्त्रियों को भी उसके पास जाने की अनुमति दे दी।

इस गूजर गर्छी में और भी स्त्रियों के मन में गदाधर के प्रति कमदा: बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिनों तक सीतानाथ के घर नहीं जाता था तो सीतानाथ उसे रिशेष रूप से शुळाते थे। सीतानाथ के यहाँ पढ़-गायन करते करते कभी कभी गदाधर को भावांशेश आजाता या और उसे देखकर तो स्त्रियों की भक्ति उस पर अधिक होने लगी थी। कहते हैं कि मानसमाधि के समय स्त्रियों श्री गौराड़ू या शीकृष्ण के भाव से गदाधर की यूजा किया करनी थी। शीकृष्ण का वेय उसे सोहता था; अत: उसके लिए एक सीने की सुरारी, एक सुन्दर सुकुट और स्त्रीवेपोपयोगी सर्व सामग्री इन स्त्रियों ने समह कर रखी थी।

धार्मिकता, पत्रित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मञ्जर स्वमाव, गधर्व के समान स्वर और प्रेमयुक्त सरळता के कारण गदाधर पर कामारपुकुर की स्त्रियों कितना प्रेम करती थीं, यह हमने स्वयं उन्हीं में सें कुछ स्त्रियों के सुँह से सुना है। सन् १८९२ में वैशाख मास के आरम्भ में हम स्वामी रामकृष्णानन्द जी के साय कामारपुकुर देगने गये थे तव हमें सीतानाथ पाईन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के टर्शन का सीभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गटावर के चाल्यकाल की वार्ता पूछने पर उन्होंने बताया:-

" उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर विलक्कल समीप ही था। अब वह मन गिर पटा है; मेरी आयु तन १७-१८ वर्ष की रही होगी। उस समय हमारा घर फिसी श्रीमान की हवेळी के समान था। सीतानाथ पाईन मेरे पिता थे। हमारे घर चचेरी बहिन, फुफेरी बहिन, ममेरी बहिन सब मिछकर हम १७-१८ वहिने थी। हम सब लगभग समप्रयस्क ही थीं। बचपन से गदावर हमारे बीच खेला करता था और उस पर हम सत्र बडा प्रेम किया करती थीं। हमारे बडे हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था। वह हमारे पिता को भी वडा प्यारा या और उस पर वे अपने इष्टदेव के समान भक्ति और प्रीति करते थे। उस मोहल्ले के कोई कोई लोग उनसे कहते थे कि अन छड़िनयाँ वड़ी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो। इस पर वे कहते थे कि इसकी चिन्ता तुम मत करो. में गदाधर को अच्छी तरह जानता हूं। गटाभर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएँ कहता या, पद-भजन गाया करता या और हमारी दिल्लगी करके हमे हॅसाता था। यह सत्र सुनते हुए हम छोग अपना अपना काम बड़े आनन्द से करती रहती थीं। उसके समीप रहने से समय न जाने कितनी जल्टी कट जाता था। किसी दिन यदि वह नहीं आता था तो उसे क़छ हो तो नहीं गया, यही चिन्ता हमें होने लगती थी और चन नहीं पड़ती थी। हममें से ही कोई जाकर जब तक चन्द्रादेवी के पास से उसका समाचार नहीं छे आती थी, तत्र तक हमारे आणों में प्राण

नहीं आता था। उसके मम्बन्ध की हर एक बात हमें अमृन के समान मपुर छगती थी। अत वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता था उस दिन उसीकी बातें करने करते हम अपना दिन जिता दिया करती थी।

बह केंप्रल स्त्रियों को ही नहीं, परन गाँप के छोटे बड़े पुरुषों की भी बढ़ा प्यारा था ! गाँउ के छोटे वटे सभी छोग सायजा र के समय एक स्थान पर जमा होकर भागवत, पुराण आदि बटी मनित से पाठ कर आनन्द कुटते थे । वहाँ गटाधर भी अपस्य रहता था । उसके रहने से मानो सभी के आनन्द-सागर मे बाट आ जाती थी, क्योंकि उसके समान पुराण पटना, भक्तिभावपूर्वक पौराणिक क्याएँ कहना आर भिन्न भिन्न देनताओं के पद और भजन माना किमी को भी नहीं आता था। और गाते गाते भार में तन्मय होकर जब वह नाचना प्रारम्भ कर देता या तत्र तो सभी के अन्त करण मक्तिपूर्ण होकर उनके नेत्रो से अश्चनारा प्रनाहित होने लगती थी। कभी कभी वह सन्दर सन्दर वातें वताकर मनोरजन करता था और हिनयों के समान हवह अभिनय द्वारा सभी को चिकित कर देता था। कभी कभी तो वह ऐसी मजेदार वार्ते बताता था कि सुनने वाठे पेट दवाकर हसते हसते छोटपोट हो जाते में । उसके इन गुणों के कारण बाठक तथा वृद्ध सभी उसे अपने पास रखना चाहते थे। सच्या होते ही सभी उसके आने की राह वडी उत्मण्टा के साथ देखा करते थे।

जैसे जैसे गदाधर की भक्ति बटने लगी, वैसे वैसे उसे निश्चय होने लगा कि अपना जीवन अर्थकारी विद्या में प्रवीणता आप्त करने मे खर्च करने के लिए नहीं है, वरन् ईश्वर की आप्ति करने के लिए ही है। सन्यासियों ने गेरए वस्त्र, पित्र अग्नि, मिक्षाल और उनके नि स्मा निचरण का चित्र इसकी आँखों के सामने सदा बुढ़ने उगा। "क्या में में कभी उनके समान ईक्तर को सत्र मार सींपकर पूर्ण निर्मय और ससार से पूरा उदासीन होंजिया है"—यही निचार उसके मन में बास्मार आया करता था, पर तुरन्त ही अपनी माता की और माई की सासारिक स्थिति का व्यान उसे हो आता था और उन्हें गृहस्थी चळाने में सहायता देशा अपना कर्तव्य है, यह निचार मन में आने से उसका मन दुनिया में पढ़ जाता था। अन्त में "जो देशर करेगा नदी ठीक है" ("राम कीन चाहहि सो होई") ऐसा जानकर अपने मन को परम कर के चरणों में समर्पित करके और सब मार उन्हीं पर डाठकर ईश्वर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने छगता था।

गदापर का इदय स्वभाव से ही विकक्षण सहात्रभृतिसम्पन्न था। उस पर गाँव में भी सभी प्रकार के और सभी अवस्था के छोगो से फिल्मे चुळने और उनके सुरादु ख को देखने के कारण वह सहातुभूति और अभिक वह गई थी। उनके सुखदु खों को अपना ही मानने का उदार भाव उसके हत्य में उत्पन्न हो गया था। उन सरळ स्वभाव बाले छोगों मा जी उस पर अपार ग्रेम था उसका उसे स्मरण हो आता और बार-ग्वार देसे पही मालूम होता कि यदि इन्हें परमेहार थी भिन्नत सिलाकर में इनके दु खों की गावा कम करके सुख को बटा सकूँ तो कितना अच्छा हो।

र्रेस निचारों के होते हुए भी वह पाठशाला वो जाया ही करता था। अपने ममानिष्णु इत्यादि सावियों की समत में उसे वडा आनन्द काता था, और यदि में राजसे वार कर में मूँ तो राज्ये सुरा राजेगा, यह सोचकर पाठशाला को जाता या । लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक वम्मनी बनाने का निश्चय किया । पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्वसम्मित से गदानर ही को उन्होंने नियुक्त किया । पर यह कम्पनी चल कैसे । किसीको माट्म न या कि इसका कारोनार कैसे चले, क्योंकि वालक जानते थे कि यह नात यदि उनके माता पिता को निदित्त हो गई तो सम मामला गडलड हो जायगा । तम इसके लिए कौनसी युक्ति की जाये । अन्त मे गदानर न सुझाया कि हम सम माणिकराल की अमराई में एमलित हों तो फिर कोई नहीं जान पाएगा । सभी को यह निचार टीक लगा और निश्चय हुआ कि सम लोग रोज नियत समय पर पाठ-झाला से भागवर नहीं एकम हुआ करें।

निश्चय हो जाने पर कार्य में क्या देर लगती है र तीघ ही उस अमराई में बाल में के भाषण और गायन गूँजने लगे। ने राम, इण्ण आठि के चिर्तों के नाटक तैयार वरने लगे। बोल ने तथा अभिनय करने का टग भिन्न मिन्न पानों को सिम्याकर सुख्य भूमिका गदाधर स्नय करता था। थोडे ही दिनों में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर बाल को को अनन्द होने लगा। वहते हैं कि भिन्न भिन्न पानों का कार्य करते हुए गटा बर को कभी कामसमानि लग जाया करती थी।

गटावर का उहुत सा समय इस प्रकार बीत जोने के कारण वह अपने प्रिय वियकारी ये उन्नति नहीं कर सका, तो भी उसका ज्ञान इस समय में विषकुठ सावारण नहीं था। एक दिन वह अपनी विहन से मिठने गौरहाटी प्राम को गया था। बहिन के घर में प्रविष्ट होते ही सर्नेमंगळा आनन्द्रपूर्नेक पतिसेना करती हुई उसे दियाई दी। घर लौटने पर उसने उसी दश्य का एक चित्र गींचकर तर के सभी छोगों को दिव्याया। सभी उम चित्र में सर्वमयन्त्र और उसके पति को पहचान गये।

देव देतियो की बहुत उत्तम मूर्तिया गडावर बना छेता था। र्रेड बार तो ऐसी मूर्ति बनाकर वह अपने साधियो के साथ पूजाअची करता था।

इस प्रकार और भी तीन वर्ष बीत गये और गदापर की १७ वॉ वर्ष छमा । वहाँ कलकता में रामकुमार की पाठशाका उनके अपन परिश्रम से अच्छी उन्नत अनस्या को पहुँच चुनी पी और अन उसमे उन्हें चार पैसे की कामाई भी होने छगी थी। वे नर्प में एक बार कामारपुत्रर आते थे और कुछ दिन वहाँ रहते थे। गदाधर को विद्याम्याम के सन्वन्व में उदासीन देखकर उन्हें बटी चिन्ता होती थी। सन् १८५३ में जब वे घर आए तब उनसे इस विषय में चन्द्रादेती और रामेश्वर की बातें होने के बाद यह निश्चय हुआ कि गदा बर रामकुमार के साथ जाकर कलकता में रहे। रामकुमार वहाँ अकेले ही रहते थे। उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाला चलाने में ग्रहा फट होता था। अत गढावर के उहाँ जाने से उसका विद्यान्यास भी होगा और रामकृमार को भी उससे कुछ सहायता मिल्लगी, यह सोचकर यह निश्चय किया गया था। गदावर से उस विषय में पूछने पर वह तुरन्त ही राजी हो गया और अब में अपने पितृतुस्य भाई को 33 सहायता दे सकूँगा, इस निचार से उसे सन्तोप द्वजा।

योड़े ही दिनों केवाद छन मुहूर्त टेखकर रामकुमार और गदाधर दोनों ने अपने कुल्डेव और माता की बन्दना करके कलकता के लिए प्रस्थान किया (सन् १८५३)। कामारपुरूर के आनन्द का वाजार उखड़ गया और वहाँ के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने दिन ज्यतीत करने लगे।

## साधक-भाव

## (विषय्प्रवेश)

" मनुष्य-देह घारण करने पर सभी वार्य मनुष्यों के समान होते हें, ईरवर वो मनुष्य के समान ही सुख-डु ख का भोग करना पड़ता है, और मनुष्य के ही समान उद्योग और प्रयत्न करके सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है।"

"आचार्य को सभी अवस्थाओं का स्थयं अनुभव प्राप्त करना पड़ता है । "

" वहाँ (मेरे हारा) सर प्रकार के साधन-जान-यौग भिवत-योग, कर्म-योग और हठ-योग भी--शायु बट्टाने के लिए--सम्पन हो जुके।"

" मुझे कोई भी साधन करने के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा।"

" मेरी अवस्था उदाहरण-स्वरूप है। "

—शीरामङ्ख्य

सतार के आध्यात्मिक इतिहास को पटने से पता छतता है वि
बुद्ध देन और श्री चैतन्य देन को छोड़ और किसी भी महापुरप के
साधक अवस्था का वृत्तान्त लिखा हुआ नहीं है। अदम्य उत्साह औः
अनुराग से हृदय को गरकर ईश्वरप्राप्ति के किछन मार्ग में प्रगति करते
हुए उनशी मानसिक स्थिति में कैसे कैसे परिवर्तन होते गए, उन्
अपनी आशाओं और निराशाओं से किस प्रकार झगडना पड़ा, उन्हों
अपने टोपों पर विजय किस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों किस
उनके मार्ग में कैसे आये और सदैत अपने व्यय की ही ओर इष्टि रलते
हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास खबकर उन्होंने उन विक्तों को किस तरह
हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास खबकर उन्होंने उन विक्तों को किस तरह
हुर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास खबकर उन्होंने उन विक्तों को किस तरह
हुर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास खबकर उन्होंने उन विक्तों को किस तरह
हुर किया—इत्यादि बातो का विस्तारपूर्वक वर्णन उनके जीवन-चरित्रो
में नहीं पाया जाता।

इसका फारण मालुम होना कठिन है। शायद भक्ति भी प्रबछत की ही जारण उनके मक्तो ने येवार्ते लिखकर न रखी हों। उन महापुरुये की प्रति परमेश्वर के समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्त लोग "साधन काल का इतिहास लिखकर उस देउचरित्र की असम्पूर्णता ससार को न बताना ही अच्छा है," ऐसा समझे हों। या उन्होंने यह सोचा हो कि महापुरुयों के चरित्र में से शायद सर्गागपूर्ण भाग ही ससार के सामने रखेन से जितना लोककल्याण सम्भग है उतना कल्याण सामनकालीन असम्पूर्ण मात्र को बताने से शायद न हो सके।

हमारे आराष्य देन सर्गोगपूर्ण हें, यही भागना भनतों की सदा रहती है। माननशरीर धारण करने के कारण उनमे माननोचित दौर्वल्य या शक्तिहीनता कभी कभी व्रिखना सम्भर है, यह बात भन्त नहीं मानता । यह तो उनके वाल्मुप में विश्वयक्षाण्ड के दर्शन के लिए ही उत्सुक रहता है। याल्यवाल की असम्बद्ध चेष्टाओं में भी वह भक्त पूर्ण सुद्धि और इर दृष्टि का पता लगाता रहता है। इतना ही नहीं, यह तो उस होडी वाल्यावस्था में भी सर्वज्ञता, सर्वज्ञक्तिमता, उदारता और अगात्र प्रेम की रोज दिया करता है। इसी कारण भक्त लोग जो वहते हैं कि "अपना ईर्वरिय राप ससार की विदित न होने पोज, इस हेतु से अवतारी पुरुप साज्य-भजन क्यादि सार्य औरों के समान करते हुए आहार, निदा, पकाउट, व्यादि इत्यादि भी दूसों के समान अपने में व्यर्थ ही मृत्यूह दिखाई है "इस ताक्य में वोई विचित्रता नहीं है। श्रीरामकृष्ण की लितमं व्यादि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की आलोचना होते हम लोगों ने प्रत्यन हुनी है।

सबत छोग अपनी दुर्रलता के ही कारण इस प्रवार का सिद्धानत निवाला करते हैं। उन्हें भय रहता है कि अवतारी पुरुषों को मनुष्य के ही समान, जानने से हमारी भिनत भी हानि होगी, अत हमें ऐसे होगों के निरुद्ध हुठ नहीं नहना है। पर सब तो यह है कि भिनत परिपत्न न होने के कारण ही यह दुबंछता उनमें होती हैं। भिनत की प्रवास अरखा में ही मगान को प्रविचित्त बनाकर विवास करना भनत के छिए सम्भव नहीं होता, भिनत जाय परिणत्न हो जानी है, इंदरर पर उसका प्रेम अस्पनत बड जाता है तब उसे दिखता है कि एंदरर्य का चिन्तन मिनतलाम के मार्ग में बडा घातक है और तब तो वह प्रवर्म की करणना को दूर रखन का प्रवर्म करता है और तब तो वह प्रवर्म की करणना को दूर रखन का प्रवर्म करता है— यह वात सन्तरहर्य में बार वार वताई गई है। श्रीकृष्ण के

ईहरत्त्व का प्रमाण बार बार पाने पर भी यशोदा उसे अपना पुत्र ही समझकर टान्डन पाउन करती थीं। श्रीकृष्ण ईहकर हैं यह निश्चय गोपियों को हो जाने के बाद भी वे उन्हें अपने सहचर की ही दृष्टि से देखती थीं। अन्य अन्तारों के सम्बन्ध में भी यही बात पाई जाती है।

यदि कोई श्रीरामञ्ज्या के पास मगजन की अलौकिक शक्ति-उनके ऐरार्य-का प्रत्यक्ष दिखने योग्य कोई दर्शन करा देने के लिए आप्रह करता था तो वे बहुमा पटी कहते थे, "अरे भाई! इस प्रकार के दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐश्वर्य के दर्शन से मन में भय उत्पन्न होता है और भोजन कराना, सजाना, छाड प्यार करना, ' में, तू ' करना इस प्रकार प्रेम का या भक्तिका भाग नहीं रह पाता।" यह उत्तर छनकर उनके भक्तों को कई बार ऐसा लगता था कि हमें ऐसा दर्शन करा देने का इनके मन में ही नहीं है, इसिंछए हमें किसी तरह समझा रहे हैं। ऐसे समय यदि कोई अभिक धृष्टता से कहता था कि "आपकी कृपा से सब सम्मत्र है, आप कृपा बर हमे इस प्रकार का दर्शन करा ही दीजिए " तो वे बटी नम्रता से कहते थे, "अरे, क्या मै करूँगा कहने से भला कुछ होगा " माता की जिसी इच्छा होगी नैसा ही होगा!" इतने पर भी चुप न रहक्तर यदि कोई कहता कि "आप इच्छा करेंगे तो माता यी भी इच्छा होगी ही ! " तत्र ये वहते थे कि " मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि तुम सब को सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दर्शन प्राप्त हों. पर ीम़ा होता उहाँ है है है है है हो भी यहि उस भनत ने अपना हट नहीं छोडा तो वे टॅसकर कहते, "क्या बताऊँ रे बाबा ! माता

की जो इच्छा होगी वही होगा!"—ऐसा कहते हुए भी उसके विदेगस को वे कदापि नष्ट नहीं करते थे। यह व्यवहार हम छोगों ने कई बाग्प्रत्यक्ष देखा है और उन्हें हमने वारम्बार यह कहते भी सुना है कि "किसी का भाग कभी नष्ट नहीं करना चाहिए!"

अितम दिनों में जब श्रीरामकृष्ण गले के रोग से काशीपुर के बगीचे में बीमार थे उस समय नरेन्द्रनाय (स्वामी निर्मेनानन्द) इत्यादि भक्तगण उनके बताये हुए मार्ग से साधना करने में निमम्न रहा करते थे। साधनाओं के प्रभान से दूसरे के शरीर में केनल स्पर्श से धर्ममान सचारित करने भी चौड़ी बहुत शक्ति उस समय नरेन्द्र को उत्पन्न हो चुनी थी और शिनवानि के दिन रात्रि को च्यान में मग्न रहते हुए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उन्हें प्रमण्ड इच्छा हुई। पास ही काली (स्वामी अभेदानन्द्र) बैठे थे। उनसे नरेन्द्र ने कहा कि मुझे कुळ देर तक स्पर्ध किए हुए बैठो और स्वयं नरेन्द्र नम्मीर स्थान में निमम्न हो गए। काली उनके घुटने को हाय लगाये हुए लगातार काँप रहे थे। एकन्दी मिनट में च्यान की समान्ति करके नरेन्द्र ने कहा, "बस! तुम्हें क्या अनुभव हुआ बताओं तो सही।"

काली बोले, "विजली की बैटरी एकडने पर अपने शरीर में जिस प्रकार के सचार का भास होता है और सर्गांग कॉएता है वैसा ही हुआ। हाय कॉपने न देने का प्रयत्न भी निष्पल हुआ।"

इस पर कोई कुछ नहीं बोला। द्वितीय प्रहर की पूजा होने के बाद काली प्यानस्य होकर बैठे और उसमें वे इतने तन्मय हो गए कि उनका बैसा च्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। शरीर टेट्टा-मेट्टा हो गया, गर्दन भी टेट्टी हो गई और कुछ समय तक उनका वासज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया।

प्रातःकाल शशी (स्वामी रामकृष्णानन्द) नरेन्द्र के पास आकर बोले, "दानुर हुक्त हुं बुलाते हैं।" सन्देश सुनते ही नरेन्द्रनाथ उठे और दूसरी गंजिल पर श्रीरामकृष्ण के कमेर में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े रहे। उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण वोले, "क्यों रे है कुल थोड़ा सा जमा होते ही खर्च शुरू कर दिया है पहिले अपने पास पर्याप्त संचय हो लेने दे तब तुझे कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए यह माल्म हो जायगा—माता ही तुझ समझा देगी! उसके शरीर में अपना भाव संचारित करके दने उसको कितना नुकसान पहुँचाया है देख भला? यह इतने दिनों तक एक मात्र से जा रहा या, उसका सारा भाव नष्ट हो गया। ज्या सके गर्भयात के समान हो गया! खर, अब हुआ सो हुआ पर पुनः इस प्रकार एकदम कुल का कुल न कर बैठना। उस लड़के का भाग्य ठीक दिखता है।"

नरेन्द्रनाय कहते थे, "मैं भी यह धुनकर चकित ही हो गया! हम नीचे क्या करते थे सो सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गये! उनके इस प्रकार कान ऐंठने से मैं तो एक अपराधी के समान चुप ही हो गया!"

तत्परचात् ययार्थं में यही दिखाई दिया कि काली का पूर्व का भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नये अहैतभाव को धारण करने के लिए

<sup>\*</sup> श्रीरामकृष्ण को उनकी सक्तमण्डली. " ठालुर " , " महाशय "कड़ा करती थी।

प्रयत्न भी उन्हें करना पहता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तन तक उन्हें अपने निजस्करण का झान ( बीच बीच में होता हो तो भी ) सदैव अखण्डरूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीनों के समान ससार के अंधकारमय और नैरास्पर्ण मार्ग से ही जाना पडता है। अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्थार्शनुद्धि की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है। इसीकारण वे अपनी सर्न शक्ति एन दिन कर अपनी जीननसमस्या शीन्न ही पूरी करके लोककन्याण का कार्य आरम्भ कर देते हैं।

मनुष्य में रहने वाला अध्रापन श्रीरामक्रण मे भी पहिले था, इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का निचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिन्तन का लाम हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी निनय है कि उनके माननभान को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईश्ररीय भाग पर निचार करें। ने हमीं में से एक थे इस दृष्टि से यदि हमने उनकी और नहीं देखा तब तो साधनाकाल के उनके अपूर्व उद्योग और निलक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि ने तो आरम्भ से ही पूर्ण थे; उन्हें सत्य की प्राप्ता। हमें ऐसा लगेगा कि ने तो आरम्भ से ही पूर्ण थे; उन्हें सत्य की प्राप्ता के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यनता थे। हम यही जानेंग कि उनकी आजीवन एटपट ससार को रिक्षान का स्वर्गा था। यही नहीं, वल्कि ईश्वर की प्राप्त के लिए की हुई उनकी अलौकिक तपस्या, असाधारण स्थाग और उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं होगी और उनके चरित्र से हमे कुठ भी जान प्राप्त नहीं होगा नहीं कोर नहीं होगा नहीं कोर की स्वर्ग में जान प्राप्त नहीं होगा।

उनका मन तेयार न रहने के कारण उस भाग नो भी वे यथायोग्य धारण नहीं कर सकते थे। इस कारण उनका व्यवहार निसी नास्तिक के समान होने उमा! श्रीरामकृष्ण ने उन्हें इसके पश्चात् अद्वैतभाग का ही उपरेदा देना प्रारम्भ किया और अपने सदा के मधुर टम से वे उन्हें उनकी गलती दिख्छाने छो। तपापि श्रीरामकृष्ण के समानिस्य होने के बाद भी काफी समय तक उनका आचरण पूर्ववत् नहीं सुधर पाया था। असून

सत्य को प्राप्त करने के लिए अजतारी पुरच जो प्रयत्न किया करते हैं उसे के उरू स्वाग समझने वाली भक्त मण्डली से हमारा यही निजेदन है कि श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, प्रत् इसके निप्ति अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना है कि "नरदेह भारण करने पर भी सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। ईस्तर को मनुष्यों के समान ही हाते हैं। ईस्तर को मनुष्यों के समान ही हाल हुन्छ भोगना पन्दता है और मनुष्यों के ही सहरा उपोग और प्रयत्न करने सभी निपयों में पूर्णत्व प्राप्त करना एडता है। "ससार का आव्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और निचार में भी यही स्पष्ट दिखता है कि यहि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नरदेह धारण करने में ईस्तर का नह उदेश किल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईस्तर के नरदेह धारण करने के सारे कार्य भी नहीं सहती।

नरेंद्रेह धारण करने पर अपतारी पुरुषों को भी मनुष्य के ममान ही दृष्टिहीनता, अत्पद्धता आदि का थोडा बहुत अनुभव कुछ समय के लिए करना ही पडता है। मनुष्यों के ही समान इन दोयों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पडता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निजस्नरूप का झान (बीच बीच में होता हो तो भी) सदैव अखण्टरूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीतों के समान ससार के अधकारमय और नैराहयपूर्ण मार्ग से ही जाना पडता है। अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्थार्यमुद्धि ही गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है। इसीकारण वे अपनी सर्व शक्ति एकतित कर अपनी जीवनसमस्या शीव ही धूरी करके लोककल्याण का कार्य आरम्भ कर देते हैं।

मनुष्य में रहने वाला अनुरापन श्रीरामकृष्ण में भी पिहले था, इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का निचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिन्तन का लाम हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी निनय है कि उनके मानवभाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईररिय भात्र पर निचार करें। ने हमीं में से एक थे इस दृष्टि से पिह हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो सावनाकाल के उनके अर्घूर्त उचोग और निलक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरम्भ से ही पूर्ण थे; उन्हें सत्य की गांति के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी हम पही जांनिंग कि उनकी आजीवन खटपट ससार को शिक्षाने का साँग था। यही नहीं, बल्के ईरर की प्राप्त के लिए वी हुई उनकी अल्डौकिक पप्तथा। असाधारण स्थाग और उनके चरित्र से हमें कुछ भी ज्ञान महीं उपने वहीं होगी और उनके चरित्र से हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगी।

श्रीरामकृष्ण की कृषा का लाम करके धन्य होंने के लिए हमें उनको अपने ही समान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे ही समान उन्हें चुन-दुःख का अनुभन होता था, तभी तो हमारे दुःखों को मिटान का उन्होंने प्रयत्न किया। इसी कारण उन्हें अपने समान मानवभागपत्र मानने के अतिरिक्त हमारे लिए और दूसरा मार्ग नहीं है, और सच्यूटिये तो जब तक हम सब बन्धनों से मुक्त होकर परक्रबास्टरूप में लीम नहीं होते तब तक जगत्कारण ईश्वर और उनके अजतारों को हमें 'मनुष्य' ही मानना चाहिए। "देवो भूला देवं यजेत्" यह कहानत इसी हि से सत्य है। तुम यदि स्वत समाधिवल से निर्मिकर्य अनस्या तक पहुँच सकीग, तभी तुम ईश्वर के यथार्थ स्वस्त्य को समझकर उसकी सन्ची धूजा कर सकीगे।

देव बनकर देव की बपार्ष पूजा करने में समर्थ पुरुष बहुत निरंछ होते हैं। हमारे समान दुर्बेठ अधिकारी उस स्पित से बडी दर हैं। इसी कारण हमारे जैसे साधारण लोगों पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा प्रहण करने के लिए ही ईसर नरेटेह धारण करते हैं। प्राचीन काल के अवतारी पुरुषों की अपेक्षा श्रीरामकृष्ण के साधनान्ताल के हितहास को समझने के लिए हमारे श्रीरामकृष्ण के त्यावनान्ताल की हा पूज तो अपने साधनान्ताल की अनेक बानें श्रीरामकृष्ण ने त्यावनान्ताल की अपने साधनान्ताल की अनेक बानें श्रीरामकृष्ण के त्याव विस्तासूर्य अपने साधनान्ताल की अनेक बानें है। दूसरे, हम लोगों के उनके त्याप करनें का आश्रय प्रहण करने के थोडे ही पूर्व जिन लोगों ने उनके साधनान्ताल का चरित्र अपनी आँखों से व्यक्तिंग्रह में देखा था, उनमें से बहुतेरे लोग यहीं ये और उनसे हम लोगों को कुछ वृत्तान्त माल्य हुआ। अस्तु-

श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल के अलौकिक इतिहास की ओर रिष्ट डालने के पहिले, आइए, साबनातल के मूल सूत्रों पर विहाम दिष्टे से हम मोडा निचार करें।

## १०-साधक और साधना

" रथुलभाव से समाधि दो प्रवार वी होती है। जानमांग से विचार वरने वरते 'अह 'कार वा नाश हो जाने पर जो ममाधि होती है उसे 'स्वर 'अथग्रा जट 'खबग्र 'निर्दिक करप 'समाधि पहते है। भिनतमांग की समाधि की 'भाग-समाधि 'कहते हैं। इस प्रशार की समाधि से सभीग के लिए या आमनादन के लिए निज्यन् अहमाय शेष रहता है। "

" शुद्ध जान और छुद्ध भिनत दोनों एक हू । "

— थीरासप्टप्ग

श्रीतमष्टण्ण के जीवन चरित्र में साथक-भाव का वृत्तान्त बताने के पूर्व साथना किमें कहते हैं यह चर्चा करना उचित है। इस सिल-सिले में सम्भवत औदे यह कहे कि ' भारतवर्ष में तो प्राचीन वाल से साधना, तपस्या आदि प्रचलित हैं, अत उन विप्यों पर यहाँ विचार करने की क्या आवश्यकता है, भारतवर्ष के समान साधना या तपस्या और किस देश में पाई जाती है, इस देश के समान वडे वडे महाला तथा ब्रह्मझानी और किस देश में हुए हैं, सावना के बारे में बोड़ी बहुत करमना इस देश में सभी को है, ' तो ये सक्षय यद्यपि अनेक अशो में सत्य हैं तथापि साधना किसे कहते हैं, इसका यहाँ विचार करना उचित ही है, क्योंकि इस सम्यन्थ में साधारण जनता में अनेक

निचित्र तथा भ्रमपूर्ण कल्पनाएँ प्रचलित हैं। अपने व्येय की ओर दृष्टि न रखकर शरीर को कष्ट देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीठे पडना, किसी स्यानित्रभेष में ही विशेष कियाओं का अनुष्ठान करना, दगसीन्छ्यास की ही ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्यादि कियाओ को ही लोग बहुवा सावना यहा करते हैं। यह भी मालम पटता है कि अपने मन के कसरकार को हटाकर उसे योग्य सस्कार देने के लिए और उसे उचित मार्ग में अप्रसर करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने जिन क्रियाओं वा अनु-ष्टान किया उन्ही क्रियाओ का नाम साधना है। इसके अतिरिक्त अन्य कियाएँ साधना नहीं कहला सकती, यह भ्रम भी लोगो में दीख पडता है। निवेकी और वैराग्यवान होने का प्रयतन किए बिना, सासा रिक सुखमोग की ठाळसा छोडने का प्रयत्न किए बिना क्षठ निशिष्ट नियाओं को करने अथना बुज निशिष्ट अक्षरो को रटकर ही ईश्नर को मनसूर्य सर्प की तरह बग में ठा सकते हैं, ऐसी भ्रमात्मक करपना से नई छोग उन कियाओं को करने में और उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी आय व्यर्थ में तितात हुए भी देखे जाते हैं। इस कारण प्ररातन ऋषियो ने महन निचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्त्री का आपिकार किया है उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों को उस निपय भी कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

श्रीरामकृष्ण कटा करते थे—" सर्त्र मूर्तों में ब्रह्मदर्शन अथरा ईरेररदर्शन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अनस्या है।' यह साधना का अन्तिम फल हे ऐसा उपनिषद् कटते हैं। उनना वाक्य है कि " इस मृष्टि में स्यूज, सुहम, चेतन, अचेतन आदि जो छठ तुम्हे इष्टिगोचर होता है वह सन एक – ब्रह्म—है। इस एक अद्वितीय ब्रह्म उत्तु को ही तुम भिन्न-भिन्न नाम देते हो और भिन्न भिन्न हिन्दमों से देखते हो। जन्म से भृत्यु तक सन्न सम्मय तुम्हारा 'उसी से सम्बन्ध 'रहता है, परन्तु उसना परिचय न होने से तुम्हें माल्म होता है कि हम भिन्न-भिन्न उत्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखते हैं। "

उपरोक्त सिद्धान्त को सुनकर मन में कैसे त्रिचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ सन्नेप में प्रश्नी-त्तर के रूप में बताया गया है।

प्रश्न-यह सिद्धान्त हमें क्यों ठीक नहीं जैचता ?

उत्तर—अम के कारण । जब तक यह अम दूर नहीं होता है, तब तक यह बात कैसे जैंचे "सम्य यस्तु और अवस्या से मिळान चरने पर ही हम अम का रूप निश्चित करते हैं।

प्रश्न-धिक है। पर यह श्रम हमें क्यों और कब से हुआ ?

उत्तर—अम होने का कारण—संत्र दिखाई देने ताला— अज्ञान है। यह अज्ञान कत उत्पन्न हुआ यह कैसे जाना जाय! जब तक हम अज्ञान में ही एडे हैं तत तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। जब तक स्वप्न दिखाई देता है तत तक वह सत्य भासता है। निदा भग होने पर जागृतातस्या से उसकी तुल्ना करने पर उसनी अस्त्यता का हमें निक्चय हो जाता है। कदाचित् हम यह कहें कि स्वप्न की दहा में भी कई त्रोर "मैं स्वप्न देखता हूँ" यह ज्ञान रहना है तो नहीं भी जागृतातस्या से तुल्ना करने के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जागृतातस्या में ससार से सम्बन्ध रहते हुए भी किसी किसी को इसी प्रकार अदयगदानस्तु की स्मृति होती हुई दिखाई पडती है।

प्रश्न-तो फिर इस अम को दूर करने का उपाय क्या है ?

उत्तर—उपाय एक ही है—इस अझान को दूर करना चाहिए। यह अझान, यह अम दूर किया जा सकता है, इसमें सशय नहीं है। पूर्वकालीन ऋषियों ने इस अम को दूर किया या और इस अम को दूर करने का उपाय भी उन्होंने बतला दिया है।

प्रश्न-- ठीत है, पर उस उपाय को समझने के पूर्व एक-दो प्रश्न और करने हैं। आज सारा ससार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा है उसे आप भ्रम या अज्ञान पहते हैं और घोड़े से ऋषियों ने ससार को जैसा देखा उसे सत्य या ज्ञान पहते हैं, यह कैसी बात है ! सम्भनत ऋषियों को ही भ्रम हुआ होगा !

उत्तर — बहुत से छोग निश्नास करते हे इसी कारण किसी बात को सत्य नहीं कह सक्ते । ऋषियो का ही अनुभर सन्य इसिंव्ए कहते हैं कि उसी अनुभन के कारण वे सन प्रकार के दु-खों से मुक्त हुए, सन तरह से भयशून्य हुए और विचारजानित के अधिकारी हुए । क्षणभगुर मानत्रजीनन का उदेश्य उन्होंने ठीक ठीक पहिचाना । इसके सिनाय ययार्ष ज्ञान से मनुष्य के मन में सदा सहिष्णुता, सतोप, करणा, नम्रता इत्यादि गुणों का निकास होकर हृदय अत्यन्त उदार वन जाता है । ऋषियों के नीनन में इन्ही गुणों का निकास पाया जाता है और उनके बताये हुए मार्ग का जो अन्छम्नन करता है उमे भी ये गुण प्राप्त होते हैं; यह आज भी हम प्रत्यक्ष देख सक्ते हैं । प्रश्न—मला हम सभी को ए.उ. ही प्रभार का अस कैसे हुआ ! जिस हम पछ अहते हैं उसे आप भी पछा वहते हैं, जिसे हम मतुष्य कहते हैं उसे आप भी मतुष्य वहते हैं, इसी प्रकार सभी वातों नो जानिय ! सभी वो ए.उ. ही समय सन प्रकार के निपयों के सम्बन्ध में ए.उ. ही प्रकार वा अस हो जाने यह कैसा आश्चर्य हैं ! युट मतुष्यों की किसी निपय में गलत बन्धना हो जाने तो अन्य युट मतुष्यों नी कल्पना तो सम्य रहती है ऐसा सर्वन देखा जाता है, पर यहाँ तो सन बात ही निराली हैं ! इसडिए आपका बहना हमें नहीं जंबता !

उत्तर-इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुष्यों की बातें करते हैं, तत्र उनमें से ऋषियों को अलग ऋर देते हैं । सभी के साय ऋषियों की गणना नहीं करते । इसी कारण आपको यहाँ सभी बातें निराली दिखाई देती है। नहीं तो, आपने अपने प्रस्न में ही इस शका का समाधान कर टाला है। अब सभी को एक ही अकार का श्रम कैमें हुआ. इस प्रदन का उत्तर मास्त्रों में यह है--"एक ही असीम अनन्त समिट मन में जग करूपना का उदय हुआ है। आपका, मेरा और सभी का व्यष्टि मन उस निराट मन का बदा होने के कारण हम सभों को इसी एक ही करपना का अनुभव होता है। इसी कारण हम सभी, पद्म को पशु और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं और इसी कारण हममें मे कोई ययार्थ ज्ञान प्राप्त वरके सर्व प्रकार के अम से मुक्त हो जाता है, तथापि हमेंम से राप पूर्वित् अम में ही रहा करते हैं । पुनरच, विराट प्रस्प के निराट मन में यद्यपि जगत्रज्यना का उदय हुआ, तथापि वह हमारे समान अज्ञान के बन्धन में नहीं पडा। वह तो सर्वदर्शी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जगत्रत्यना के भीतर-बाहर सर्वत्र अद्रय ब्रक्षमञ्जू को ही सर्मदा ओतमोत देखा बरता है, पर हम मैसा नहीं बरते इसी से हमें अम होता है। श्रीरामकृष्ण महा मरते थे—" साँग के मुंह में निय रहता है, साँग उसी मुंह से खाता है, पर उससे उसे कुठ नहीं होता, लेकिन जिसे वह काटता है उसमा तो उस निय से तत्माल प्राण ही चला जाता है।"

उसी प्रभार, यह भी दीख पडेगा मि निराट मन में कल्पनारूप से जगत् उत्पन्न हुआ है, अत एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत् मन्यना में ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, क्योभि हमारा क्षुद्र व्यष्टिमन भी तो समष्टिभृत निराट मन वा ही अश है। इसके सिनाय यह जगत्कत्पना निराट मन में एक समय नहीं भी और वह कत्पना बाद में उत्पन्न हुई ऐसा भी नहीं यह मयने, बारण कि नाम रूप, देश काल आदि इन्द्र ही तो-जिनके विना किमी तरह की सृष्टि का उद्भव अस म्भन है-जगहूप बन्पना की मध्यनती वस्तुएँ हैं। योटे ही निचार से यह स्तप्ट हो जायेगा कि जगत्कल्पना से इनका नित्य सम्बन्ध है और वेदान्त शास्त्र में जगरकती मुख्यकृति को अनादि और कालातीत क्यो कहा है। जगत् यदि मन निष्यत र और उस नत्पना ना आरम्भ यदि कार्ज मी कक्षा में भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है कि का की कन्पना और जगत् भी कल्पना निराट मन में एक साथ उत्पत्न हुई। हमारेक्षुद्र व्यष्टि मन प्रहुत समय से जगत् ने अस्तित की दर धारणा पिए हुए हैं और जगत्रस्पना के परे अद्वय ब्रह्मास्तु के साक्षात् दर्शन से विचत हो गर्य हें तथा जगत् केवल एक मन कवित वस्तु है, यह पूर्णतया भुक गये हैं और हमें अपना अम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसक फारण जपर कह है। जुने हैं नि साथ वस्तु और अवस्या से मिछान वरने पर ही हमें भ्रम के स्वरूप ना पता लगता है।

भा १ रा छी ७

इससे यह दिखता है कि हमारी जगत्सम्बन्धी करवना और अनु भन हमारे टीर्पकाल के अम्याम का परिणाम है। यटि हमें इसके निषय में यसर्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें नाम-रूप, देश-याल, मन-सुद्धि आदि जगदन्तर्गत निषयों से जो वस्तु अतीत हैं, उसका ज्ञान या परिचय प्राप्त करना होगा। इसी ज्ञान की प्राप्त के प्रयप्त को वेटमास्त्रों ने 'सावना', 'तव' इत्यादि नाम दिखे हैं और जो जानकर या निमा जाने इस प्रकार का प्रयप्त करता है, यह 'सावका' कहलाता है।

साधारणत देशकालातीत जगत्कारण का झान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। प्रयम—जास्त्रों ने जिसे 'नेति' 'नेति' या 'झानमार्ग' नहा है और दितीय--जिसे 'इति इति 'या 'अक्तिमार्ग ' कहा है। ज्ञान मार्ग का सापन शुरू से ही प्रत्येक समय अपने अन्तिम ध्येय की समझते हुए अपने मन में रखकर प्रयत्न वरता रहता है। मक्तिमार्ग के साधक को अन्त में हम नहीं पहुँचेंगे, इस पात का बान बहुधा नहीं रहता, परन्त उस मार्ग में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह जगत्वे अतीत अहैत नस्तु वासाक्षात्कार वरही लेता है। कुछ भी हो, इन दोनो ही सामको को सामरण मतुष्यों की सी जगत्सम्बन्धी धारणा छोड देनी पडती है। ज्ञानमार्ग का साधक प्रारम्भ से ही इस धारणा को छोडने का प्रयान करता रहता है और भक्तिमार्ग का साधक उसे आयी रखनर और आवी छोडकर साधना का प्रारम्भ नरता है, पर अन्त में उसकी वह धारणा पूरी छूट जाती है और वह ' एक्मेरादितीयम् ' ब्रह्मतस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। जगत के सम्बन्ध में स्वार्षपरता, सुख मोग की ट्याटमा इत्यादि बारणाओ को छोड देने वा ही नाम आस्त्रों में 'वेराम्य' है। मान रजी रन न्ती क्षणभेगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है । इसी कारण माल्म पड़ता है कि जगत्सम्बन्धी साधारण धारणा को छोड़कर 'नेति नेति ' मार्ग से जगत्कारण की खोज करने की करपना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी; इसीटिए तो ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग दोनों एक समान चळते हुए मक्तिमार्ग की पूर्णता होने के पंहले उपनिपदों में इस 'नेति नेति ' अथवा ज्ञानमार्ग की पूर्णता होती हुई दिखाई पड़ती है।

'नेति नेति' मार्ग में चलने से पोड़े ही समय में मनुष्य अन्स-रिटिसन्पन हो जाता है, ऐसा उपनिषदों से दिखता है। जब मनुष्य को यह पता लग गया कि अन्य दूसरी वाद्य वस्तुओं की अपेक्षा देह और मन द्वारा ही संसार से अपना अधिक सन्दन्य होता है और इस कारण अन्य सब बाह्य वस्तुओं की सहायता की अपेक्षा देह और मन की ही सहायता से हमें जगत्कारण बहा वस्तु का पता अधिक शीव लगेगातथा'एक दाने पर से भात की परीक्षा' के न्याय से यदि अपने में ही जगत्कारण का पता लग गया तो बाहरी वस्तुओं में भी स्त्रमावतः उसका पता लगना सरल होगा ऐसा सोचकर " मैं क्या हूँ " इस प्रस्न को हल करने की और ही ब्रानमार्गवाले साथक का सब यान खिंच जाता है।

अभी ही बताया गया है कि ज्ञान और मक्ति दोनों मार्ग के साधकों को ससार सम्बन्धी साधारण करूपना का त्याग करना पड़ता है। इस करूपना का निःशेप त्याग करने पर ही मनुष्य का मन सर्ववृत्तिरहित होकर समाधि का अधिकारी होता है। इस प्रकार की समावि बी ही शास्त्रों ने 'निर्मिकल समावि' कहा है। इस समावि की अभिक्त निरुचना अभी न करके 'समिक्स समाधि' के सम्बन्ध में कुठ चर्चा की जाती है।

हम ऊपर पट जुके हैं कि शक्तिमार्ग का दूसरा नाम ' इति होते ' मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग का सायक यथाप जग को क्षणभगुर जान छता है तथाप उसे जगरकतों ईश्वर पर विश्वास रहता है और उसका निर्माण किया हुआ जगर सत्य है, यह वह समप्ता करता है। जगत् की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का ईश्वर से ऐसा सम्बन्ध देव्यक्त भक्त को ये सव्यवपने ही हैं, ऐसा मान्न्स होता है। इस सम्बन्ध के प्रत्यक्ष अनुभव करने में उसे जो जो बातें नि नरूप दिखाई दैती हैं उन समों को दूर करने का वह प्रयन्त करता है। इसके सिवाय ईश्वर के कित एक रूप पर प्रेम करता, उसी रूप के प्यान में तन्मय हो जाना और ईश्वरापण बुद्धि से सन कर्म करना आदि इन्हीं बातों वी शोर उसका उक्षर रहता है।

ईदर का ध्यान करते समय पहले पहल असकी सम्पूर्ण मृति को भवत अपने मानसच्छु के सामने नहीं लो सकता। कभी हस्त, कभी चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अनयन ही आंधो के सामने आते हैं और में भी दिस्ते ही अदक्ष हो जिते हैं, अधिक समय तक रियर नहीं रहते। अभ्यास से प्यान उत्तरीचर हन हो जाने पर कमश सर्वामपूर्ण मृति मन में स्थिर रहने लगती हैं। जैसे जैसे प्यान तन्मयता के साथ होने लगता है येसे येसे उस मृति में सजीवता दिखाई देती है। कभी यह हँसती है, कभी बोल दिखाई देती है। कभी वह हँसती है, कभी बोल दिखाई होती है। कभी वह हँसती है, कभी बोल दिखाई वसका वह स्वर्श भी कर

सनता है, और तन तो उसे उस मृति के सजीन होने में कोई शका ही नहीं रह जानी और ऑखें मूँनकर या गोलकर किसी भी स्थित मे उस मृति का स्मरण करते ही उसे वह देख सकता है। आगे चल वर 'हमारे इष्टेन चाहे जो म्प्प धारण कर सकते हैं ' इस निस्तास के वल से उसे अपने इष्टेन की मृति में नाना प्रकार के दिव्यक्यों के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रीरामकृष्ण यहा करते थे, "जो एक ही न्यप का सजीन मान से दर्शन करता है उसे और सभी प्रकार के म्प्यों का दर्शन सहज ही हो मकता है।"

जिन्हें इस प्रकार सजीन मृति के दर्शन का लाभ हो गया है उन्हें ध्यानजाल में दिखने जाली मूर्नियां जागृत अतस्या मे दिखने जाले पढायों के समान ही सन्य है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभन होता है। तत्परचात् बाय जगत और मानातस्या ये दोनों ही एक समान सत्य हैं, यह ज्ञान जैसे जैसे अभिक दृढ होता जाता है वैसे भैसे उसकी यह धारणा होने लगती है कि बाह्य जगत् केउल एक मन कल्पित उस्तु हैं। इसके सिनाय अत्यन्त गम्भीर ध्यानकाल में भानराज्य का अनुभन भक्त के मन में इतना प्रवट रहता है कि उस समय उसे वाद्य जगतु का लेश-मान भी अनुभन नहीं होता।इस प्रकार की अनस्या को शास्त्रों में 'सनि-कल्प समानि ं की सङ्घाटी गई है। इस प्रकार की समानि में वाह्य जगत् का पूर्ण लोग होने पर भी भाक्रान्य का पूर्ण लोग नहीं होता। जगत् की वस्तुओं और व्यक्तियों से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे दु ख का अनुभन्न होता है, टीक उसी प्रकार का अनुभव मक्त को अपनी इष्ट मृर्नि के सम्पन्य में हुआ करता है। उसके मन मे उस अपस्या में उत्पन्न होने वाउँ सभी सफल्य-पिफल्य अपनी इष्ट मूर्ति के ही सम्बन्ध में हुआ

करते हैं। भक्त के मन में उत्पन्न होने वाळी सभी नृत्तियाँ इस अवस्था में एन ही वक्तु ने अवल्पन से उत्पन्न होती है, अत शास्त्रों में इस अवस्था को 'सिनिक्ल समाधि' अधना 'विकल्पसयुक्त समापि' कहा गया है।

इस प्रकार भावराज्यान्तर्गत विषयों का ही सतत चिन्तन करते रहने के बारण मक्त के मन से स्यूष्ट (बाह्य ) जगत् का सहज ही लोप हो जाता है। जिस भक्त साधक ने इतनी मसिछ तय कर छी उसने टिए यहाँ से निर्मिनस्प समाधि कुछ अधिन दूर नहीं रह जाती। जो अनेय जन्म से अभ्यास किये हुये जगत् के अस्तित्वज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा सकता है उसका मन अत्यन्त शक्तिसम्पत हो जनता है, यह बताना अनामस्यक है। मन को पूर्ण रीति से निनिकत्य कर लेने पर ईश्वर से अपना अत्यन्त निकट सम्बन्ध हो जायेगा, यह वात एक वार उसके घ्यान में आते ही उसी दृष्टि से वह अपनी सारी शक्तियाँ एमित करके प्रयस्त करने रूगता है और श्री गुर और ईश्नर भी कृपा से भागराज्य की अत्युच्च भूमि मे जाभर अद्वतज्ञान के साक्षा नार द्वारा चिरझान्ति का अधिकारी हो जाना है। या यों कहिए, इप्टेनता का असुत्मट प्रेम ही उसे यह मार्ग दिखा देता है और उसी की प्रेरणा से वह अपने इष्टरेव के साथ एकता ना अनुभन करने छगता है।

ज्ञान और भक्ति मार्ग के सावन इसी कम से अपने व्यय वो पहुँचने हैं, पर अननारी महापुरपों में देनी और माननीय दोनों भागें वा समिश्रण जन्म से ही निषमान रहने के कारण उनमें साथनानाङ में

भी कभी कभी सिद्धों की शक्ति और पूर्णता दिखाई देती है। देवी और मानन दोनो मूमिकाओं में निहार करने की शक्ति उनमें स्वमा-वत रहने के कारण या अन्तःस्थित देवभाग ही उनकी स्वाभानिक अनस्या होने के कारण वाहरी मानवभान का आवरण समय समय पर दूर हटा कर वे प्रकट होते दिखाई देते हैं। इस तरह इस विषय की किसी भी प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिए तथापि अवतारी महापुरुपों के जीनभ-चरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानवड़िद असमर्थ ही रहती है। उनके जीवन के गृट रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्भर नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त अन्त नरण से उनके चरिनों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण ही होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापुरुपो के जीवन के मानवभाव को अलग रखकर उनके देवमान का ही निचार किया गया है। पर आजक्र के सन्देहशील युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके केरल उनके मानवभाव का ही निचार किया जाता है। प्रस्तुत निपय में हम यही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महाप्रत्यों के जीवन में देवी और मानवी दोनो भाव एक साथ कैसे विद्यमान रहा करते हैं । देव-मानन श्रीरामकृष्ण के पुण्य दर्शन का लाभ यदि हमें न हुआ होता तो इसमें सन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरुप के चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते !

## ११-साधकभाव का प्रारम्भ

'' दाल रोंगे प्राप्त करने वाली निया मुझे नहीं चाहिए सुने तो यही निया चाहिए जिसम कि हृदय में ज्ञान का उदय होसर मतुष्य कृतार्य हो जाता है। ''

—-रामञ्जमार को श्रीरामष्ट्रण या उत्तर।

श्रीरामकृष्ण वी मानतत्मपता के सम्बन्ध में पीटे बताजाई हुई बातों के सिनाय उनके बालपन की और भी अनेक बातें झुनने में आती हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर से उनकी उस समय की मानेतृति का पता सहज ही छम जाता है। एक बार गाँन का कुमहार शिरा, हुनों आदि हेनी-देनताओं की मूर्तियों बना रहा था। अपने बालमित्रों के साथ पूपते यूमते गदाधर सहज ही बहाँ आ पहुँचा और उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकटम नोछ उठा, "अरे, यह क्या नित्रा है क्या देखताओं की ऑखें ऐसी होती हैं रेखों, ऑखें इस तरह चाहिए।" ऐसा कहकर भीहें कैसी हों, ऑखों का आनार कैसा हो, हिट वैसी होने से ऑखों में देनी शक्ति, करणा, अन्तर्मुखी मान, आनन्द आदि निपय में उस पुण्डात होकर मूर्ति से सजीवता का मास होता है, आदि आदि निपय में उस पुण्डात को गदाधर के गदाधर ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करा दी। गदाधर की यह जानकारी देखनर वह बुण्हार और इसरे छोग आदवर्यवित्रत रह गये।

अपने वालिमों के साथ खेलते खेलते एकदम गदाधर को किसी देवता की धूजा करने की इच्छा हो जाती थी और तत्काल वह मृतिका की ऐसी सुन्दर मूर्ति तैयार कर डालता था कि देखने वालो को वह मूर्ति किसी चतुर करीगर की बनाई हुई मालूम पडती थी।

िन्सी को करपना न रहते हुए या उस सम्बन्ध की बार्ते न होते हुए भी किसी से गदापर एकआव ऐसा वाक्य बोछ बटता या कि उसे सुनकर उसके मन का बहुत दिनो का कोई प्रश्न हुछ हो जाता था और उसकी शकाओं का समाधान हो जाता था।

श्रीरामकृष्य के वाल्यकाल की जो अनेक वार्ते सुनने में आती हैं, असल में वे सभी उनके उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की शिक्त की शिक्त नहीं हैं। उनमें कुछ स्वमुच उच्च कोटि की है और रोप साधारणत निचली श्रेणी की हैं। कुछ से उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति, कुछ से प्रग्न निक्षण साहस, रिस्क्रता, अपार श्रेम आहि दिखता है। परन्तु इन सन के मूल में अलाधारण निरंगस, पिनता और नि स्वार्यता से ओतम्रोत उनका स्वभान दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता है कि उनका मन सच्चे निरंगस, पिनता और स्वार्यक्षता की अावारों के कारण उसमें स्मरणतिनत, निरंवप, साहस, निनोद, भ्रेम, करणा इस्याट तरगरूप से उठा करते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं था यहाँ उल्लेख कर देने से पूर्येक्त दियय पाटमों की समझ में सहज ही आजायेगा। मेंख में राम, कृष्ण आदि के चिरित्रों का नाटक देखेन के बाद गदाधर घर आकर उनकी नक्तल करता था और अपनी वालगोपाल नित्रमण्डली की माणिकराजा की अमराई में ले जाता था। वहाँ लड़कों को मिल भिन्न पात्रों के कार्य हिखाकर मुख्य नायक का काम बह स्वय करता था। इस प्रकार मेले में देखे हुए नाटक वह बहुतेरे अंशों में ज्यों के त्यों तैयार कर लेता था।

" उपनयन के समय प्रथम भिक्षा तरे हाथ से हूँगा"— इस प्रकार का बचन छुटपन में ही गदाधर ने अपने अपने अप्यन्त प्रेम करने वाळी धनी नाम की छोहारिन को दे रखा था और उपनयन के समय घर के छोगो की, सामाजिक रुग्दि की और किसी के भी कहने की परवाह न करते हुए उसने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया।

" क्या गटावर कभी मेरे हाथ से खाकर मुझे धन्य करेगा ? "— यह भागना उस रुगी के प्रेमपूर्ण इत्य मे उठा करती थी; पर मै नीच जाति की स्त्री हूँ, क्या मेरी इंच्छा पूरी होगी ?—ऐसा सोचनर वह मन ही मन सत्रा दु खी हो जानी थी। गदाधर को यह बात किसी तरह मालून हो गई; उसने निर्भयतापूर्गक उस सरल और दयालु स्त्री के हाथ से साकर उसे आकादित कर दिया।

शरीर में भस्म रमाये, सिर पर जटा बटाये, हाथ मे बहुत उच्चा चिमटा छिये हुए साधु को देखकर साधारणतः बालकों को उर लगता हैं; पर गदाधर को टर क्या चीज़ है मार्म ही नहीं था। गान के बाहर की धर्मशाला में उत्तरने वाले ऐसे साधुओं से बह आनन्दपूर्यक मिलता था, उनसे मणशप करता था, उनके पास से खाता था और उनका रहनसहन वारीकी के साथ और सावधानी से देखा करता था। कभी कभी ऐसे साधु छोग उसे टीका आदि छगाकर सजा देते थे तो उसे बडा अच्छा छगता था और अपने घर जाकर नह घर के छोगों को अपना नह नेदा बडे शौक से दिखाता था।

गान में नीच जाति के लोगों को पटना लिखना नहीं आता था। इस कारण ने लोग रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि की कथा कहने के लिये किसी पौराणिक को बंडे आदर सम्मान से बुलाते थे। वे लोग उनकी जितनी खुशामद करेत थे। उनके पैर घोने के लिए पानी, हाथ पार पौंडने के लिए क्यटा, घूचपान के लिये नया हुक्फ़ा, बैठने के त्रिये सुन्दर सजाई हुई न्यासगद्दी इत्यादि सामग्री ने लोग बढे भक्तिभान से तैयार करके रखते थे। पौराणिक महाराज इस सम्मान से फूलकर अपने आपनो साक्षात् बृहस्पति समझने लगते थे। पिर उनका बह शान के साथ बेटना, अर्भुत ढग से हाथ हिलाना, पोशी की ओर देखते देखते कभी चरमे की काच के भीतर से, और श्रोताओं की ओर देखते देखते सिर थोडा झुकाकर, कभी चस्मे के ऊपरी भाग और माही के बीच से, कभी चरमा माथे पर चटाउर खाटी ऑखों से रआज के साथ देखना, अपने चेहरेपर गम्भीरता लाना—उनकेइन सन चरित्रों को तीदण-दृष्टिसम्पन्न गदानर बडी बारीकी से देग्ना करता। तदुपरान्त किमी समय लोगों के सामने वह इन सब बातों की ह्रवह नकल करके दिग्वा देता था जिससे वे लोग हॅसते हॅसने टोटपोट हो जाया करते थे !

उपरोक्त वातो से श्रीरामकृष्ण के वान्यकार के रवभाव की कुछ करपना हो सकती है। अस्तु-

इसके पूर्व हम कह आये है कि अपने छोटे भाई का विद्यान्यन टीफ हो तथा थोडी बहुत सहायता उसे भी मिल सके, इस हेतु से रामकुमार ने गदाधर को कठकचा छाकर अपने साथ रखा था। रामकुमार ने झामापुकुर में अपनी पाठशाला खोळी थी और उस मीहल्ले के कुठ घरों की देउएजा का भार भी अपने जिम्में छे रखा था; परन्तु उनका बहुत सा समय पाठशाला के ही कार्य में बीत जाने से देवपूजा के छिए समय नहीं रहता था। इस काम को छोड देने से भी केसे चल सकता था र अत उन्होंने देउपूजा का काम गदाधर को सींप दिया था। उससे गदाधर को भी आनन्द हुआ। वह देनपूजा का कार्य दोनों समय बडी तत्परता से करने के अतिरिक्त अपने बडे भाई से ऊठ पटने भी छगा। रूछ ही दिनों में अपने स्वामानिक गुणों के कारण गदाघर अपने यजमानों के घर के सभी लोगो को बहुत प्रिय हो गया। उसके सुन्दर रूप, कार्यकुशलता, सरल व्यवहार, मिष्ट भारण, देव-अक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ भी, कामारपुकुर के समान, सभी लोगों पर एक प्रकार की मोहनी सी डाल दी। कामारपुकुर के ही समान यहाँ भी उसने अपने आसपास बालगोपाल की मण्डली जमा कर ली और उनकी सगत में अपने दिन आनन्द से विताने छगा। बरूकता आकर भी अध्ययन में उसकी कोई निशेष उन्नित नहीं हुई।

यह देखकर रामकुमार को चिन्ता तो होने छगी, परन्तु गटाघर आज पटेगा, कल पटेगा इसी आगा से उससे कुछ न कहकर बहुत दिनों तक वे शान्त रहे तथापि उसके नियाम्यास की ओर प्यान देने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये। तन तो इसे चेताननी टेनी ही चाहिये, ऐसा निश्चय करके रामकुमार ने गदाधर को दिखाम्यास करने का उपटेश दिया। वहें भाई की बातें शान्ति के साथ सुनकर मदाधर ने उन्हें नम्रता से, परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया — " दाल रोटी प्राप्त कराने वाली निधा मुझे नहीं चाहिये, मुझे तो वही निधा चाहिये जिससे हृदय में झान का उदय होकर मनुष्य ऋतार्थ हो जाता है।"

गदाबर का यह उत्तर उस समय रामकुमार की समह मे टीक टीक नहीं आया। उनका गदाबर पर प्रेम या। इसी कारण उसकी इच्छा के निरुद्ध निवा परने में लगाकर उसे दुःखी करने मे रामकुमार की कच्ट प्रतीत होता या, अतः गदाबर से और कुछ न कहकर वह जैसा चाहे वैसा उसे करने टेने का निश्चय रामकुमार ने किया।

बाद के बयों में रामकुमार की आर्थिक स्थित सुधरने के बढ़ले और भी गिरती गई। पाठशाला के बालको की सख्या घटने लगी। अनेक प्रकार के परिश्रम करने पर भी पैसा नहीं मिछता था । अत पाठशाला बन्द करके और कोई काम करे, यह विचार उनके मन में आने लगा: परन्तु कुछ भी निश्चय न हो सका । इसी तरह यदि और कुछ दिन बीतें तो ऋण का भार बटने से स्थिति भयान ऋही जाएगी, इसी बात की चिन्ता उन्हें छगी रहती थी और कोई दूसरा उपाय भी नहीं सुबता था। पर वे क्या भरते १ यजन-याजन और अध्यापन के अतिरिक्त उनमे हिए और कार्य ही क्या था र पैसा कमाने की कोई अन्य निवा उन्हे आती ही नहीं थी। तो फिर यह समस्या कैसे हल हो र ऐसा सोचने सोचते ईस्तर पर भरोसा रखकर अपनी उन्नति के लिए कोई साधन आसमान से टएकने की राह देखते हुए साधुनृत्ति वाळे रामकुमार अपना पुराना कार्य ही फिसी तरह करते रहे और ईस्तर नी अचिन्त्य छीला ने पर्यार्ष में इस प्रकार का एक सावन शीप ही आसमान से स्पना दिया।

## १२-रानी रासमीण और दक्षिणेश्वर

"रानी रासमणि जगदवा वी अप्र नायिकाओं में से एक थीं।"

"माता भोजन करती हे कालीबाट में और विधास करती हे दक्षिणेदवर में ! "

—शेरामङ्का

इयर रामकुमार अपनी गृहस्थी की चिन्ता में मान थे और उवर का उनते के दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का साधनाम्यान, उनकी उत्तर अवस्था या पार्यक्षेत्र तथा उनके विचित्र ठीठाभिन्य का स्थळ निर्माण हो रहा था। इंतर की अचिनय छीळा हारा, उनके मानी चरित्र से अति बनिष्ठ सम्बन्ध रखेन बाजा, रानी रासमणा का दक्षिणेश्वर का निशाळ काळी-मन्दिर बनकर तैयार हो रहा था।

कल्फत्ते के दक्षिण भाग में जानवाजार नामक मोहल्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणि का नितासस्थान था। वह जाति की दीमर थीं। रामकन्द्र दांस अपने पीठे अपनी पानी रानी रासमणि और चार कन्याओं को छोड़कर परलोक चले गया। उस समय रानी रासमणि की आसु ४४ वर्ष की थी। अपने प्रिय पति की अनार सम्पत्ति के प्रवत्य का कटिन कार्य उन पर आ पडा। वह अत्यन्त ज्याहारकुशल होने के कारण सम्पत्ति की सव व्यवस्था स्त्रयं ही कर लेती थीं । उनके झुन्टर प्रवन्ध से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और उनका नाम सारे कलकता शहर में शीव ही गूंजने लगा । अपनी सम्पत्ति के प्रवन्ध करने में चतुर होने के कारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ यह बात नहीं है; वरन् साहस, झुद्धि-मत्ता, तेजस्वी और मानी स्त्रभाग, ईस्त्ररभक्ति और विशेषतः दुःखी-क्लेशित लोगों के प्रति करणा आदि गुण ही उनकी प्रसिद्धि के कारण थे। उनके इन गुणों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

् इनके जानवाजार के निवासस्थान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी फीज की छावनी थी। एक दिन कुछ अप्रेज सिपारी शराब के नशे में मस्त होकर रानी के दरवानें। की मनाई की भी परवाह न करके वेघड़क रानी के बाड़े में छुस एड़े और वहाँ मनमानी धूम मचाने छगे। मथुरवाबू इत्यादि पुरुप मण्डली कही बाहर गई थी, इस कारण इन सिपाहियों को रोजने का साहस किसी से न हो सका। बाहरी चौक मे उपद्रव मचाकर अब वे सिपाही भीतर छुसने छगे। यह देखते ही स्वय रानी रासमणि हाथ मे हिपयार छकर उनका मुकाबल करने के लिए निकल एड़ी। उतने में ही छोग जमा हो गये और उन सिपाहियों का उचित बन्दी-बस्त कर दिया गया।

एक बार सरकार ने गंगा जी में मज़्जी प्रमहने के छिए डीमर छोगी पर कर छगा दिया था। उनमें से बहुतेर रानी की ही जमीन में बसे हुए थे। कर छगाने की बात रानी की बिटित होते ही उन छोगों को उन्होंने अभय कर दिया और सरकार से मज़्छी पकड़ने का हक बहुत सा पैसा खर्च करके रानी ने स्वयं खरीद छिया। हक का सार्टि- फिकेट सरकार से पाते ही रानी ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वडी बडी मोटी जज़ीरें जाटी के समान बनना कर पक्की बचना दीं। इससे नदी में से जहाजों का आना जाना बन्द हो गया। रास्ता रोकने का कारण सरकार ने जब पूजा तो रानी ने उत्तर दिया - "यहाँ पर जहां जो का आजागमन लगातार बना रहने के कारण नदी की मठ-टियों दूसरी ओर भाग जानी हैं, इससे मुझे बड़ी हानि होती है। मठरी

पकड़ने का हक मैंने खरीद दिया है और मुझे अपने सुमीते के लिए ऐसा क'ना जरूरी है। फिर भी बाद नदी की मटळी एकडने के िए सरकार आज से कर लगाना बन्द कर दे तो मैं भी अपना हक छोड दॅंगी और इन जजीर के खम्भों को तुरन्त निकटम दुँगी।" इस युनितगद

से सरकार निरचर हो गई और उस कर को उसे रह करना पटा। श्री कारीमाता के चरणों में रानी रासमणि की वडी भिनत थी ; उनशी सहर में "काळीपदाभिळापी श्रीमती रासमणि दासी " ये शब्द खुँदे हुए थे। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि "तेजस्वी रानी की देवीभक्ति

इसी प्रकार अन्य सभी रिपयों और कार्यों में दिग्वाई देती थी।"

जिस समय की बाते हम बता रहे हैं उस समय रानी की चारों कत्याओं का निग्रह हो चुका या और उन्हें सन्ति भी हो चुकी थी। तीसरी कन्या करणामयी का निग्रह उन्होंने मयुरानाथ निश्नास नामक एक कुळीन परन्तु सावारण घराने के छडके के साथ किया था, पर निवाह के योडे ही दिनो बाद करणामयी का स्वर्गनास हो गया। मयुरानाथ पर रानी का बहुत स्नेह या और वह राजी के पास ही रहकर उन्हें उनकी सम्पत्ति के प्रबन्ध में सहायता देते थे। करणामयी की मृत्यु के बाद दूरदर्शी तथा व्यवहारदक्ष रानी ने अपनी कनिष्ठ कन्या जगन्यवासी का निग्रह मयुरानाथ के ही साथ कर दिया।

रानी के मन में बहुत समय से काजीयाता करने का तिचार हो रहा था। उन्होंने यात्रा की सभी तैयारी कर छी थी और बहुत सा धन यात्रा के खर्च के छिये अछग रख िन्या था। कछकते से यात्रा के छिये अछग रख िन्या था। कछकते से यात्रा के छिये प्रस्थान करने के पूर्त रात्रि के समय देवी ने उन्हें स्वप्न मे दर्शन देकर कहा, "त काशी मत जा। भागीरथी के किनारे मेरे छिए एक सुन्दर मन्दिर बनना दे और बहां मेरी नित्य युवा का प्रवन्त कर दे जिससे में नहीं रहकर तेरी युवा अहण किया करूँगी।" इस आदेश को पाकर रानी ने अपने को धन्य माना और काशीयात्रा का निचार त्याग कर देनी के आदेशानुसार चछने का उन्होंने तुरन्त निश्चय किया।

तरपश्चात् रानी ने मागीरथी के किनारे के बहुत से स्थानों में से देखनर कळकता के उत्तर की और दक्षिणेश्वर प्राप्त के समीप एक स्थान पसन्द किया और सन् १८४७ के स्वितम्बर मास में वहाँ ५० बीधे जमीन खरीदनर श्रीव ही उस पर इस वर्तमान विशास और मा. १ रा. सी. ८ त्रिस्तृत फालीमन्टिर बननाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया । सात वर्ष लगातार काम चलने पर भी सन् १८०४ में काम पूरा नहीं हुआ था, तो भी इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है और इमास्त का काम इसी प्रकार चन्ता रहा तो उसके सम्पूर्ण होते तक चुप बैठना ठीक नहीं है, यह सोचनर सुन्य कालीमन्दिर के पूर्ण होते ही सनी ने सन् १८५५ में देनी की प्राणप्रतिष्ठा करा दी।

परन्त उन्हें इस कार्य में अनेक विन्नों का सामना करना पड़ा ! देवी का मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्त पूजा-अर्चा, नैनेघ इत्यादि नित्य-सेरा चलाने योग्य ब्राह्मण कैसे मिले र रानी तो जाति की दीमर थीं, बहा की नौकरी करने के लिए कीन तैयार होता ? उस समय सामाजिक प्रचा यह थी कि शृहों के बनाये हुए टेनालय में पूजा करना तो क्या, कोई कर्मठ ब्राह्मण उस मन्दिर के देवता को प्रणाम तक नहीं करता था। रानी की देवी पर प्रगाट भक्ति होने के कारण उनके मन में ऐसा आता था कि " पूजा करने के छिए ब्राह्मण ही क्यों चाहिए ? क्या देनी मेरे हाथ से सेना ग्रहण नहीं करेगी ? में ही स्वय प्रजा करूँगी और देवी की सन सेना करूँगी।" पर तुरन्त ही नह यह भी सोचने लगती थीं कि "यह तो सन ठीक है, पर यदि में ही स्वय नित्य सेना करने छगूँ तो शास्त्रनिरुद्ध आचरण हो जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि मन्दिर में आकर प्रसाद ब्रह्मण नहीं करेंगे। फिर इतना बडा मन्दिर बनजाने का क्या लाग<sup>2</sup> " इस जिपय में उन्होंने अनेक झास्त्री और पण्डितों से प्रामर्श किया. पर कोई सन्तोप-जनक त्यास्या होने की आशा न दिखी।

इधर मन्दिर तथा मृर्ति नैयार हो गई, पर देशों की नित्यण्डा की ज्ययस्या न हो सकने के कारण " इतना बड़ा मन्दिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा" इस चिन्ता से रानी रात-दिन बेचैन रहा करती थीं। ऐसे संकट की अवस्था में झामापुकुर की पाठशाला के अव्यापक ने एक युक्ति सुझाई कि देशी का मन्दिर और सब सम्पत्ति यदि रानी किसी झाझण को दान कर दे और तत्यश्चात् वह झाझण देशी की नित्यस्था का प्रवन्ध करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंबन नहीं होगा और आक्षण आदि उच्चवर्ण के लोगों को वहाँ प्रसाद प्रहण करने में भी कोई आपित न होगी।

यह व्यनस्था घुनकर रानी को धीरज हुआ और उन्होंने देवी की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुमति से स्वय उस सम्पत्ति की व्यनस्थापिका बनकर रहने का इरादा किया। यह बात शास्त्री छोगो सेबताने पर उन्होंने उत्तर दिया, "नहीं, ऐसी चाल कहीं नहीं है और ऐसा करने पर भी कोई बालण उस मन्दिर में नहीं जायेगा।" पर उन्हें इसे शास्त्रविरुद्ध आचरण कहने का साहस नहीं हुआ।

सन पण्टितो के मन के विरुद्ध रामकुमार को अपना मत स्पट प्रकट करते हुए देखकर तथा यह जानकर कि वह उन छोगों की परवाह नहीं करते, रानी को रामकुमार के सम्बन्ध में वडी आजा हुई और उनके बारे में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ।

रानी के पास जिल्हा गाँव का महेशचन्त्र चटर्जी नामक एक कर्मचारी था । उससे एक बार सदाचारी, निष्टानान तथा विद्वान ब्राह्मण

टूँटने के छिये रानी ने कहा। इस काम के करने में पुरस्कार पाने का अच्छा अनसर देखकर उसने श्रीराधा गोविन्द जी की पूजा के लिये अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ की तज़नीज करा दी। परन्तु श्री कालीदेवी की पूजा के लिये उसे कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिला। रामकुमार का गाँव इसके गाँव के समीप ही होने के कारण उन्हें यह जानता था और घर की न्यिति ठीफ न रहने के कारण कलकत्ते में आनर रामऊमार ने पाठशाला खोली है यह बात भी इसे निदित र्था; पर शृहसे दानभीन छेने बाळे क्षडिराम का छटका इस ष्टार्य के लिये सहमत होगा अथना नहीं, इस बात की अबल शका इसके मन में थीं। अत रामऊमार से स्वयं न पूछकर रानी को सब बाते इसने बता दी और रानी को ही रामकुमार से इस निषय में स्वय पूछ छेने के छिये कह दिया। रामकुमार यदि देवी की पूजा का भार **उ**ठा हें तो वडा अच्छा होगा, इस निचार से रानी आनन्टित हुईं और उन्होंने उसी समय एक पन रामकुमार के पास है जाने के हिए महेगचन्द्र से ही कहा ।

इस पत्र को पाकर रामकुमार ने निचार करने के बाद रानी की निनर्ता को मान्य करने का निश्चय किया। इस अद्भुत सयोग से रामकुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणेश्वर से सम्बन्ध होगया। श्री जगदम्बा की अचित्त्य छीटा से रामकुमार पुजारी के पर पर निर्वाचित हुए। योग्य पुजारी मिठ जाने से रानी की भी चित्ता दूर हुई।

ता. २१ मई १८५२ को वडे समारोह के साय काली जी के नए मिन्टर में देनी की प्राणप्रतिष्टा हुई और सारे दिन दक्षिणेश्नर का काली-मन्दिर आनन्द से गूँजता रहा। रानी ने उस उत्सन मे पानी के समान पैसा खर्च किया! काशी, प्रयाग, क्राबीज, ननदीप आदि स्थानों के बंट बंड नामी पण्डित और निदान ब्राह्मण उस उत्सन में मम्मिनित हुए थे। उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येक को रानी ने एक एक रेशमी तस्त्र, एक दुपहा और एक मुहर दक्षिणा में दी। दिन भर भोजन के लिये लोगों की पगत पर पगत बैठती रही। मन्दिर बनवाने और प्राणप्रतिष्ठा करेने में रानी ने कुछ ९ लाख रुपये उर्च किये। देनी ने तो लाय पूजा की ठीक व्यवस्थारखने के लिए रानी ने दो लाय लज्जीन हजार हुपये ज्या करके दिनाजपुर जिले का शालनाटी परगना चरित्रक उसकी आमदनी यहाँ के रार्च के लिये लगा ही।

उस दिन के इतने बड़े उस्तर में उहाँ प्रसाद न छने नाछा केन र एक ही ब्यक्ति रह गया। नह था गदाधर! नहीं के सभी कार्यक्रम में उसने बड़े उस्साह में भाग छिया। छोगों के साथ ख़न आनन्द मनाया, परन्तु आहार के सम्बन्ध में बड़ा निर्मेकी और नैष्टिक होने के कारण अपना अन्य किसी कारण से ही उसने सारा दिन उपनास में निना दिया और सच्या समय पास की ही एक दूकान से एक पेसे का चिउटा छेकर जा छिया और रात होने पर झामापुक्रर की छोट गया।

देवी की प्राणप्रतिष्ठा का वृत्तान्त कभी कभी श्रीरामकृष्ण स्वय ही हम छोगी से बताया करते थे। ने कहते थे, "रानी ने काशीयाता नी सर्व तयारी कर डानी थी। प्रस्थान का दिन भी निश्चित हो गया था। माप में छे जाने का आवस्यक सामान १०० नौकाओं में भरकर घाट पर तैयार था। अगछे दिन रात्रि को 'तृ काशी मन जा, यहीं मेरा मन्दिर बन बा दे ' इस प्रकार उससे देवी ने स्वष्न में कहा, इमलिए बाझी जाने वा विचार छोडकर रानी तुस्त मन्दिर के योग्य स्थान देखने में लग गई और इस वर्तमान स्थान को उसमें पसन्द किया। इस जगह बा कुछ भाग एक अँभेज वा था और बुछ भाग में मुसल मानों बा कबस्यान था, जगह वा आकार कछुए की पीठ के समान था। तत्रशास्त्र वा प्रमाण है कि सावना के लिए और शक्ति की प्रतिष्ठा के लिए इसी प्रकार की जगह विशेष उपयुक्त होती है।"

देवीप्रतिष्ठा के उपयुक्त सुदूर्त के बटले विष्णुपर्यवाल में ही रागी ने यह उत्सन निपटा टाला । इसना कारण श्रीरामकृष्ण बताते थे कि "देनी भी मूर्ति ननजर घर में आने से ही रागी ने जास्त्रोक्त कठोर तर आचरण का आरम्भ कर दिया । त्रिकाल स्नान, हिन्याल भोजन और भित्रायन के साथ साथ दिन का अधिनाश माग वे जर, तर, प्यान, पूजा में ही जिताने लगी। देनी भी प्राणप्रतिष्ठा के योग्य सुदूर्त देखने का नाम भी भीरे धीरे हो रहा था। देवी की गढी हुई मूर्ति भी रागी एक रात को देनी ने रागी से स्थम में कहा, 'मुक्ते और हितने दिन इस प्रनार में कृति, 'मुक्ते और हितने दिन इस प्रनार में में राखी। देते वदीगृह में मुक्ते बदा कह होता है। जितना सीप्र हो मेरी प्रतिष्ठा भर।' इस स्वन्य के मारण रागी चीच ही मुदूर्त निश्चत तरी। ' से रान्या मेरी प्रतिष्ठा भर।' इस स्वन्य के मारण रागी चीच ही मुदूर्त निश्चत तरी। एक गई, पर गिण्युपर्यक्ति के अतिरिक्त दूसरा अच्छा सुदूर्त जरदी न मिलने के कारण वही। दिन उन्होंने निश्चत किया। "

दक्षिणेश्वर के मन्दिर में स्थायीरूप से पुजारी का पद प्रहण करने का निचार रामकुमार का नहीं था, यह उनके उस समय के आचरण से प्रतीत होता है । उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी की प्रतिष्ठावित्र और उत्सव समाप्त होने पर ज्ञामापुकुर को वापस चले जाय । उस दिन देवी की पूजा का कार्य करने में मैं कोई अशास्त्रीय कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भावना कदापि न थी; इसका पता गदाधर के साथ उस समय के उनके वर्ताव से लगता है, और बात भी ऐसी ही थी।

उत्सव समाप्त होने पर गदाधर रात को घर वापस आ गया. पर रामक्रमार रात को घर नहीं आये। उनका पता लगाने के लिए हो अयवा कुछ विधि रोप रही थी उसे देखने के कौतहरू से ही हो, गदाधर प्रातःकाल ही दक्षिणेश्वर फिर चला आया। वहाँ दिन बहुत चट्ट जाने पर भी असने रामकुमार के छौटने की कोई इच्छा नहीं देखीं। तब दोपहर को ही गदांघर घर छौट आया और वहाँ का काम समाप्त हो जाने पर भाईसाहब बापस छौट आयेंगे इस आशा से ५-७ दिन वह दक्षिणेश्वर गया ही नहीं। फिर भी जब रामकुमार नहीं छौटे तो इसका कारण जानने के छिए पुनः सातवें या आठवें दिन गटाधर दक्षिणेश्वर पहुँचा। तत्र वहाँ उसे विदित हुआ कि बड़े भाई ने वहाँ के प्रजारी का पद स्थापीकृप से स्वीकृत कर लिया है। यह सनकर उसे अच्छा नहीं लगा । हमारे पिता ने शृद्ध का दान तक कभी नहीं लिया और माई शृद्ध की चाकरी करने छगे ! यह कैसी बात है। यह सोच-कर गदाधर ने रामकुमार से नौकरी छोड़ने के छिए बहुत बिनती की । रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शान्ति के साथ सन छिया और अनेक प्रकार से शास्त्र तथा युक्ति की सहायता से उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर सत्र निष्फल हुआ । अन्त में निश्चय यह हुआ

कि समझुमार ने यह कार्य उचिन किया या अनुचित इस नियय के निर्णय के लिए चिडियाँ डाली जायँ, पर चिडी में भी 'रामकुमार ने यह उचित किया ' ऐसा ही निकलने पर गदाधर मान गया !

यह तो ठीफ हुआ। पर गडा बर के मन में यह प्रदन उठने छमा कि अब पाठशाला बन्द रहेगी और वड़े भाई दक्षिणेश्वर में रहेगे तब हमें क्या फरना होगा। बहुत देर तक निचार करते करते उस दिन वर लौटने के लिए बहुत जिलम्ब हो गया। अत उस दिन नह वहीं रह गया। रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद लेने के लिए कहा, पर यह किसी तरह भी उसके लिए राजी नहीं हुआ। रामकुमार ने वहा, " गगा जी के पित्र जल से पताया हुआ और वह भी देती का प्रसार, फिर त क्यो नहीं छेता है " तो भी गदाधर राजी नहीं हुआ। तर रामकुमार ने कहा, " अच्छा, ऐसा कर, कोठी से कच्चा अन छे जा और गगाजी की बालू पर अपने हाथ से रसोई बनानर न्या, तन तो ठीक हो जायेगा है गुगाजी के किनारे सभी वस्तुष्ट प्रिन हो जाती हैं यह तो तुझे स्थीकार है न 27 गदानर की आहार सम्बन्धी निष्ठा उसरी गंगाभन्ति के सामने पराजित हो गई। रामकुमार शास्त्र और युक्ति द्वारा जो न कर सका यह विश्वास और भक्ति से सहज ही हो गया ! उस दिन से गदाधर अपने हाथ से रसोई बनाने खगा और दक्षिणेस्पर में ही रहने खगा।

स य है श्रीरामकृष्ण की गगाजी पर अपार भक्ति थी। गगा के पानी को वे " श्रद्धाग्रारे " कहा करते थे। वे कहते थे, " गगा के फिलारे रहने से मसुष्य का मन अत्यन्त पत्रित्र हो जाता है और उसमें धर्मसुक्ति आप ही आप उत्पन्न हो जाती है। गमा के उदक को स्पर्श करती हुई महमें वाळी हमा गमा के दोनो फिनारे जहाँ तफ वहती है महां तक की भूमि को पिन्न कर देती है! उस स्थान के रहने वाळों के अन्त करण में सदाचार, ईरबरभिन्त, निष्ठा और तपश्चर्या करने की इच्छा गमा माता की उपा से सर्वटा जागृत रहती है। "बहुत समय तफ बातचीत कर चुक्रने के बाद अथना निषयी छोगो से मिछने के बाद पिट नोई व्यक्ति उनके दर्शन के छिये आता था तो उससे वे कह देते थे, "जा, पोडा सा गमाजी मे पानी पीकर आ जा।" उनसे भेंट के लिये जिसी बोर निषयासक्त या ईरबरिमुख मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चेळ जाने के बाद उसके बेठे हुए स्थान पर ने गमाजळ डिटक देते थे। प्रातिनित्ते के छिये यदि गमाजळ का उपयोग करता हुआ नोई दीख जाता था तो उन्हें अध्यन्त दुःख होता था।

दिन भर पक्षियों के कलरत्रपूर्ण पचाटी के सुझोभित उद्यान, गमाजी या धीर गम्भीर प्रवाह, सुन्दर, भव्य और विसाल देवी का मन्दिर और वहाँ अद्देनिश होने वाली देवसेवा इत्यादि के बारण गदाधर का मन क्रमश टाक्षिणश्चर में रामेन लगा और शीघ ही उसे कामारपुकुर की विस्मृति हो गइ। उसका सब समय बढ़े आनन्द में बीतने लगा।

श्रीरामकृष्ण की उपरोक्त आहारनिष्ठा देखकर कोई यह कहेगा कि ऐसी अनुदारता तो सर्जन दिखाई देती है, फिर यह अनुदारता श्रीरामकृष्ण में भी भी इसके द्वारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के बिना आप्यास्मिक उन्नति सम्मन नहीं है 'इस हाका के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि अनुदारता और अस्यन्त रह निष्ठा दोनो एक नहीं है। अनुदारता का जन्म अहकार से होता है और अनुदारता रहने पर हम जैसा समझेत हैं वही ज्ञान हे तथा हम जो करते हैं उही उचित है, यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसके निपरीत, दढ निष्टा का जन्म शास्त्र और आफ्तराक्यों के निश्रास से होता है। दह निष्टा के उदय होने से मनुष्य अहकार के बन्धन से ट्रटकर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है और क्रम क्रम से सत्य का अधिकारी बन जाता है। निष्टा के उदय होने पर शुरू शुरू में मनुष्य का बर्तात्र अनुदार प्रतीत होना सम्भत है। परन्तु आगे चलकर उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्जल दिखने लगता है और उस निष्ठा पर से सकुचित भाग या अनुदारता का आपरण स्त्रय ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में निष्ठा वी इतनी महिमा गाई गई है। श्रीरामञ्चल के चरित्र में भी यही बात दिखाई देती है। इससे यह निस्तन्देह सिद्ध होता है कि " इट निष्ठा के साथ शास्त्राज्ञा के अनुसार यदि हम आध्यातिक मार्ग में अप्रसर हों तभी यथासमय हम उदारता के अधिकारी बनकर शान्तिसुख प्राप्त कर सकेंगे, अन्यया नहीं। " श्रीरामकृष्ण कहा करेत थे, "कॉर्ट से ही कॉर्ट को निवालना पडता है।" ( उण्टक्तेनैन कण्टकम्।) उसी तरह निष्ठा का अन्लम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर छेनी चाहिये। शासन और नियम को मानते हुए ही शासनातीत, नियमातीत अपस्या प्राप्त की जा समती है।

यौजन के आरम्भ में श्रीरामकृष्य के जीजन में इस प्रकार की असम्पूर्णता देखजर् वोई सम्भवत यह बहे कि "तव फिर उन्हें हम ईस्तराजतार' क्यों कहें "मनुष्य ही कहने में क्या हानि है " और यदि उन्हें ईश्मराम्तार ही कहना है, तो फिर इस प्रकार की असम्पूर्णता को तो ठिपा कर रखना ही ठीऊ है।" इस पर हम यही कहते है कि " भाइयो, हमारे भी जीवन मे एक ऐसा समय था जब हमें इस बात पर स्वप्न में भी दिश्यास नहीं होता या कि ईश्वर नरटेह धारण करके अवतार छेता है, परन्तु 'यह बात सम्मन् है' ऐसा जब उन्हीं की कृपा से हम समझने छगे तब हमें यह बात भी निर्दित हो गई कि नरदेह धारण करने पर देह की असम्पूर्णता के साथ साथ मन की असम्पूर्णता भी ईश्रर को बारण करनी। पडती है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, 'सोना इत्यादि धातु मे बिना कुछ मिश्रण किए गढाई ठीक नहीं होती।' अपने जीवन की असम्पूर्णता उन्होंने हमसे कभी भी ठिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होंने ठिपाने का प्रयत्न ही किया। पर उसी प्रकार बारम्बार हमे यह स्पष्ट बताने में भी कसर नहीं रखी कि 'जो राम और कृष्ण हुआ था वहीं अब जैसे राजा भेप बदलकर नगर देखने निफलता है, वैसे ही (अपनी ओर उंगली दिखाकर ) इस शरीर में गुप्त रूप से आया है।' इसी कारण हमें जो जो निदित हैं वे सब बाते तुम्हे बताते हैं। आगे अपनी इच्छा के अनुसार मत स्थिर करने के लिए तुम्हे पूरी स्वतंत्रता है।"

## १३-पुजारीपद-ग्रहण

## [सन् १८५६]

" हृद्य न रहता तो साथना-काल से यह शरोर न टिक्ना। उसकी सेवा में कभी न भूर्लुगा।"

--- श्रीरामञ्चण

हम कह आये है कि देवी की प्राणप्रतिष्टा के थोड़े ही दिनों के भीतर गदाधर दक्षिणेक्वर में ही रहने के लिए चला गया और वहाँ अपना समय आनन्द से निताने लगा। उसके सुन्दर रूप, मनोहर आवाज, नम्र और निमयुक्त स्वभार और इस अस्पाद्या में ही ऐसी प्रमीनष्टा की देखतर रानी के जामात मधुखान की उस पर अनुकूलता दिखने लगी और क्षमण वह उस पर बड़े प्रसन्न रहने लगे। बहुआ ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमारा विशेष प्रमि होना रहता है उनकी प्रथम मेंट के समय ही कभी कभी हमारे हर्य में उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण होजाता है। शास्त्रों में इसका कारण धूर्व जन्म का संस्कार वतलाया गया है। श्रीरामकृष्ण और मधुखान के इसके बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और अलौजिक सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा। अस्त—

देवी की प्राणप्रतिष्टा के उपरान्त उगमग एक मास गदाधर शान्त या । उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था । मधुरवादू की इच्छा उसे देवी की सेना में सुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी । रामकुमार से उन्होंने ऐसा कहा भी । परन्तु अपने भाई की मानसिक स्थिति उन्हें पूरी पूरी साञ्चम रहने के कारण उन्होंने मधुरवादू से बता दिया कि इसे वह स्वीकार नहीं करेगा । पर मधुरवादू इतने से झान्त बैठने वाले नहीं थे; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया और वे उचित अनसर की प्रतीक्षा करने लगे।

लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भागी जीवन से अत्यन्त निकट सम्बन्ध रखने वाले न्यक्ति का दक्षिणेद्दर मे आगमन हुआ ! यह ये इनकी फुफेरी बहिन हेमांगिनी के पुत्र हृदयराम मुकर्जी । शायद यहाँ कोई काभ भिल जाय, इस उद्देश से वे यहाँ आए थे और यहाँ अपने मामा को रहते देखकर उनके साथ बडे आनन्द मे रहने लगे। श्रीरामकृष्ण और वे समयस्क ही ये और वचपन से आपस में दोनों का अच्छा परिचय था।

हृद्य अच्छे ऊँचे पूरे, झुन्डर और दर्शनीय पुरूप थे। वे जैसे शरीर से सुहट और बलिष्ठ थे वैसे ही मन से भी उद्यमशील और निडर थे। सफट के समय ने जरा भी डॉनाडोल नहीं होते थे और उसमें से निकलने का जोई न कोई मार्ग वह अन्दय निफाल लेंने थे। वे अपने छोटे मामा गदावर पर वडा प्रेम करते थे और उनको सुखी रतने के लिए ने स्वय प्रत्येफ कछ भोगने के लिए सदैन तैयार रहते

<sup>ः</sup> इनका सम्बन्ध आगे दिए हुए वशकृक्ष में देखिए।

थे। इत्य में आइस्थ का नाम नहीं था। वे सदा किमी न किसी जाम में व्यस्त रहा करते थे। इत्य का रुगमाय कुछ स्वार्थपरापण भी था और उनके अन्त करण में भित्तमाय विद्युष्ट न रहने के कारण

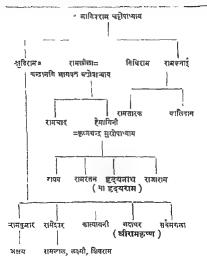

परमार्ष की ओर उनका अधिक ध्यान नहीं था। उनकी स्माप्य का सम्छ नारा कभी नहीं हुआ। पीछे पीछे उनमें कुछ भावुकता और नि.स्वार्थ युद्धि दिखेन लगी, पर वह केवल श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति का परिणाम था। बरिर के लिए आवश्यक आहार-विहार आटि विषयों से सम्पूर्ण उदासीन, सर्वटा विचारकील और स्वार्थभप्रस्त्य श्रीरामकृष्ण के लिए हर् य के समान उद्योगी, साहसी, श्रह्मवान और प्राणी से अधिक प्रेम करने वाले सहायक की आवश्यकता थी। सम्भव है, श्री जम-दम्बा ने इसी हेतु श्रीरामकृष्ण के सावनाकाल में हर् य को उनके पास भेज दिया हो। इसे कौन जानता है, पर यह बात अवश्य है कि यदि हर य न होते तो साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के शरीर का विकास असम्भव हो जाता। इसी कारण उनका नाम श्रीरामकृष्ण के चरित्र में अमर हो गया है और हम सब के लिए हर् यराम पूज्य हो गये है।

हृत्य जब दक्षिणेश्वर आए तब गढाधर का २१ वॉ वर्ष आरम्भ हुआ या। हृदय के आ जाने से गढाधर के दिन बड़े ही आनन्द से बीतने छोग। दोनों ही स्नान-सन्व्या, उठना-बैटना सब व्यवहार एक साथ ही करते थे। हृदय अपने मामा की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करने थे और उनके वाहरी निर्येक तथा निष्कारण बर्ताय के सम्बन्ध में भी न्यर्थ पूछताछ नहीं करते थे और न उन्हें उसके निषय में कुछ उत्सुकता ही थी। गढाधर को ऐसा स्वमान बड़ा अच्छा छगता था, इसी फारण हृदय उन्हें अवन्त ग्रिय छगने छो।।

हृदय हम छोगों से कई बार कहा करते थे कि "इस समय से श्रीरामकृष्ण के प्रति मेरे हृज्य मे अद्भुत प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हो गया। मसदा टाया के समान उनने साय रहने उगा। उन्हें होउकर कहीं भी जान का मन नहीं होता था। ने यदि पाँच िनट भी आँचों से ओंकर होने ये तो मेरा मन चडा अशानत हो उठता था। हमारे सभी व्यवहार एक साथ ही हुआ करते थे। के तर मध्याद में कुछ समय के थिए हम दोनों अलग होते थे, क्योंकि उस समय ने कच्चा अल के जाकर पच्यादी के नीचे रसोई बनाते ये और में देनी का प्रसाद ही पाया करता था। उनकी रसोई थी सभी नैयारों में 'ही कर देना था। ने अपने हाथ से बनाकर राते थे, तथायि नहीं का भीजन अहण करना बहुत दिनों तक उन्हें उचित न जँचा। उनकी आहार सम्बन्धी निष्टा इतनी प्रमण्य थी! दोयहर को ने भोजन स्थय बनाते थे और रात को देवी का प्रसाद ही प्रहण करते थे। पर कई बार इस प्रसाद को खाते समय उनकी आंखों में पानी आ जाता था और रोते रोते वे जगदम्या से कहते थे, 'माता! मुसं टीमर का अल क्यों खिलाती हो ' ' ''

श्रीरामङ्ग्ण स्वय इस निषय में कभी कभी कहते थे, "हीमर का अन खोन के कारण मन में जड़ा बुरा छमता था। मरीज, कगाछ, भिखारी भी पहले पहले 'टीमर का मन्दिर' वहकर वहाँ भीख नहीं लेते थे। परा हुआ अन भीई लेनेनाला न मिलने के कारण वई बार सज का सज जानजरों को खिला दिया जाता था या मनाजी में दाल दिया जाता था।"

हमने क्षुना है कि औरामकृष्ण ने वहाँ बहुत दिनो तर हाय से पकाकर नहीं खाया। इससे ऐसा मार्ट्म होता है कि देनी के पुजारी होते तक ही ने अपने हाय से स्सोई धनाक्त खाते रहे होंगे। वे दक्षिणेश्वर में आने के दो तीन मास के भीतर ही पुजारी ही गये थे।

हरय जानते थे कि मामा का मेरे ऊपर बढा प्रेम है। श्रीराम-कृत्य के सभी व्यवहार उनके सामने ही होते थे, पर उन्हें केवल एक वात बहुत दिनो तक समझ मे नहीं आई। वह यह थी-बह जिस ममय अपने बड़े मामा रामकुमार को कुछ मटट देने में छगे रहते या दोपहर को भोजन के उपरान्त कुछ निश्राम छेते होते या सब्या समय जब वह आरती देखने में मग्न रहते तब गदावर उनको दैसे ही छोटनर कही गायब हो जाता था। इउय उसे बहुत टूंटते थे पर पात नहीं थे, और घटे-डेड घटे के बाद छौट आने पर "मामा आप कहाँ थे "--यह प्रश्न करने से ने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताते थे, " इधर ही था" ऐसा कह देते थे। बहुत दिनों तक ताकते रहने से एक बार श्रीरामकृष्ण पचनदी की ओर से छौटते हुए दिखाई दिए तब हृदय ने अन्दाज छगाया कि ये शौच के छिए गये होंगे। तब से उसने इस निपय में अधिक जॉच नहीं की। हर्य कहते थे — "एक दिन मामा वी इच्छा हुई कि शितमूर्ति

हर्य कहते थे — "एक दिन मामा वी इन्टा हुई कि शिवमूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें। वचपन से ही उन्हें उत्तम मूर्ति बनाना आता था। इन्टा होते ही उन्होंने गमाजी वी मृतिका लेकर नन्दी और शिव दोनों की सुन्दर प्रतिमाएँ बना ली और उनकी पूजा में ने निमम हो गए। इतने में ही बहाँ मथुरमानू सहज हो आ पहुँचे और इतनी तन्म-यता से मामा क्या रहें हैं, यह देखते देखने उनकी दिए इन प्रतिमाओ पर पड़ी । मूर्ति थी तो लोटी, पर बहुत उत्तम बनी थी। यह मूर्ति मामा ने ही तैयार की है, यह सुनकर मथुरबाबू को बडा आश्चर्य हुआ। पूजा होने के बाद उस मूर्ति को मुझसे लेकर उन्होंने पुन. बारीकी के साथ मा १ रा. ली ६ देखा और बड़े कुत्ह्छ से उस मृति को रानी के पास भी देखने के हिए मेज दिया।" उसे देखकर रानी को भी अचरज मालृम हुआ। गटाधर को नौकर रखने की इच्छा उन्हें बहुत दिनों से थी। आज उसके इस नये गुण को देखकर उनकी वह इच्छा और भी वट गई और रामक्रमार के द्वारा उन्होंने उससे नौकरी करने के लिए दुवारा पुरुवाया; परन्तु गढा-वर ने "एक भगगन् के सियाय मुझे दूसरे किसी की करी नहीं करना है," यह स्वष्ट उत्तर दे दिया। नौकरी चाकरी के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मत कई बार हमने श्रीरामकृष्य के मुँह से सुना है । साधारणत रियति ठीक रहते हुए नौकरी करना मनुष्य के लिए वे हीनता समझते थे। अपने बाल भक्तों में से एक (निरजन) की नौकरी का समाचार सुनकर ने बोळ उटे, " उसकी मृत्यु की वार्ता सुनकर मुझे जितना दु ख न होता, उतना उसके नौकरी स्त्रीकार करने की बात सुनकर हुआ है।" कुछ दिनों बाद जब उससे भेट हुई तब उन्हें निदित हुआ कि गरीबी के कारण उसरी बुद्धा माता की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी थी और इसी कारण उसने नौजरी कर ही । तय उन्हें बडा भानन्द हुआ और उसके शरीर और मुँह पर हाय फेरते हुए उन्होंने बडे प्रेम से कहा, " कोई हर्ज नहीं। ऐसी अपस्था में नौकरी करने से तुझे कोई दोप नहीं छगेगा, पर यदि अपनी माता के डिए नहीं, स्वय अपने ही कारण नौकरी स्वीकार करके त यहाँ आता तो मुझे तुझको स्वर्श भी करते नहीं बनता ! तमी तो मैंने कहा था कि " मेरे निरंजन मे तो किंचित् भी अजन ( दोप या दाग ) नहीं हे और उसने यह बळा कहाँ से बटोर ळी 2 " निरजन के प्रति ये उदार सुन-कर अन्य छोगों को बडा दिस्मय हुआ। एक ने कहा भी—"महाराज, आप नौकरी को इतनी दृषित मानते हैं पर बिना नौकरी के गृहस्थी चर्छ कैसे " श्रीरामपूज्य केल-"जिन्हें नौपरी करना हो वे खुशी से करेंद में सभी की नौकरी करने से नहीं रोकता। (वाटमक्तो की ओर इचारा करके) मेरा कहना केवट इन्हीं के टिए है। इनकी बात अटम है और तुम टोगों की बात अटम है। " आध्यासिक उन्नति और नौकरी का सयोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चिन मन था। इसी कारण वे बाटमक्तो को ऐसा उपदेंग देते थे।

वडे भाई से मयुरवानू की इच्छा जान छेने के बाट गटाधर मयरबाब के सामने आने या उन्हें दिखाई देने का अवसर टालने लगा: क्योंकि जैसे सत्य और धर्म के पालन करते समय उह किसी का कहना नहीं मानता था उसी प्रकार किसी को व्यर्थ कप्ट देने में भी उसे प्राणसकट मालुम होता था। उसी प्रकार पन में विना कोई आशा रखे गुणी व्यक्तियों के गुण का आदर करना और मानी व्यक्ति को सरळ चित्त से मान टेना उसका स्त्रभात ही था। इसी कारण मन्टिर का पुजारी-पद प्रहण करने या नहीं करने का स्वय निश्चय करने के पूर्व मयुरवाबू के प्रश्न का यदि मैं अप्रिय उत्तर दे दूँ तो उन्हें बुरा लगेगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा, यही सोचकर वह मयुरवाबू को रालने लगा । इधर दक्षिणेश्वर में जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगा वैसे वैसे उसके मन में यह विचार आने छगा कि मुझे यही रहने को मिले तो ठीक हो और वह स्थान उसे अधिकाधिक प्रिय हो चला। इसी कारण उसने अपना निचार निविचत न हुए निना मथुरवाबू से दूर रहने क्षां ही सोची।

परन्तु जिस बात से वह बरता या वह एक दिन सहज ही सामने आ पड़ाँ। उस दिन मथुरवाबू देवी के दर्शन के छिए आये थे। उन्होंने दूर में ही गदा के देखा और उसे बुळ्या मेजा। इस्य साथ में ही थे।

मयुरवानू को देखते ही गदावर उन्हें टाङमर दृमरी और जाने के निचार मे था। इतने में ही नौक्त ने आकृत कहा, "बार्माहब आपको बुला रहे हैं।" उनके पास जाने के लिए महाधर की अनिच्छा देखकर हरय बोल उटे, "मामा, वारू बुलाते हैं, चिलये न वहां।" गदाधर बोटा, "वहाँ जाकर क्या करना है । वे मुझसे यहाँ नौकरी करने के ही निषय में कहेंगे। इरप बोल, "तो उसमें हानि क्या है ' बड़ो की आश्रय में रहने से बुराई कौनसी है ?" गदावर बोला, ' जन्म भर नौकरी करने की मेरी जिलकुरु ही इच्छा नहीं है। इसके सिजय यहाँ नौकर हो जाने पर देनी के गहनों के छिए जनाबदार रहना होगा और उस तरह का क्षत्रट मुझसे नहीं हो सकेगा, तथापि यदि तुम यह जनाबदारी स्वीनार भारते हो तो नौमरी करने में मुत्ते कोई हर्ज नहीं है।" हरम तो नौनरी की सोज में ही नहीं आये थे। उन्होंने गदाधर का कहना बड़े आनन्द से स्वीकार कर लिया और ने दोनों मधुरवाबु के पास गये। गदाधर के अनुमान के अनुसार मधुरवानू ने उससे नौजरी के निषय में ही पूछा। गदाधर ने अपना कहना स्पष्ट बता दिया और मयुरपाव ने भी उसे स्वीकार कर लिया । तुरन्त ही उसी दिन उन्होंने गदाधर को देनी के नेशकारी पद पर नियुक्त कर दिया और हृत्य की उसना और रामकुमार का सहायक बना दिया (१८२६)। अपने भाई यो नौजर होते देखकर रामकुमार निरिचन्त हो गए। इस प्रकार देवी की प्राणप्रतिष्ठा होने के तीन मास के भीतर ही गटाधर ने वहाँ का पुजारी पद स्वीकार कर छिया । पूजा के समय की उसकी तन्मयता. अन्य समय का उसका सरल व्यवहार, उसके सुन्दर स्वरूप और उसकी मुर आवाज को देखकर मधुरवान के मन में उसके प्रति उत्तरोत्तर आदर और प्रेम बढने लगा ।

उसी वर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीरावागोविन्द जी के पुजारी क्षेत्रनाथ के हाथ से गोनिन्द जी की मूर्ति नीचे फर्श पर गिर पडी और उसका एक पैर भंग हो गया। पुजारी को भी चोट लगी। चोट तो वह भूल गया, पर मथुरवावृ के भय से कॉपने लगा । खण्डित मूर्ति की पूजा करना शास्त्र में निषिद्ध है; अतः अब इसके टिए उपाय कौन सा है ! मयुरबावू ने जास्त्रज्ञ पण्डितो की सभा भराई और उनसे राय ली । सभा में सबने यही कहा कि भग्न मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जाय । पर वह मृति बहुत मनो-हर थी; पण्डितों के निर्णय के अनुसार उसे फेंक देना पडेगा, इस विचार से मधुरवाबू को दुख हुआ। परन्तु उनके मन मे एक निचार आया कि देखें, बावा (श्रीरामकृष्ण को वे बावा कहा करते थे) इस निषय में क्या कहते हैं। श्रीरामकृष्ण से पूछते ही वे बोळे, " रानी के जमाइयों में से यदि किसी को चीट लगकर पैर दूट जाये तो क्या उसे वह फेंक देगी और उसके स्थान में दूसरे को वैठा देगी, या उसीके पैर को दुरुस्त करने की ब्यास्था करेगी है यहाँ भी वैसा ही करना चाहिए। " बाबा के इस निर्णय को सुनकर मधुरवाबू और अन्य छोग चिकत हो गये और उन्हें बडा आनन्द हुआ। इतनी सरल सी बात फिसी को कैसे नहीं सूझी <sup>ह</sup> इतने समय तक जिस मूर्ति को गोनिन्दजी के दिव्य आविभीन से जीनित मानते थे और उसी प्रकार की इद श्रद्धा और विश्वास सब छोग मन में रखते थे, क्या आज उमी मृति के पैर ट्टते ही वह सब उसीके साथ नष्ट हो गया ? इतने दिनो तक जिस मूर्ति का आश्रय छेकर श्री मगवान की पूजा करके उसके प्रति अपने हृदय की भिनत और प्रेम अर्पण किया करते थे वह सब क्या उस मृति के एक पैर के दृत्ते ही सच्चे भक्त के इदय में से नष्ट हो

जायेगा १ अथना भक्त का प्रेम क्या मृति के ही आजार का होता है १ और उस मूर्ति के अपया में योटा बहुत अन्तर पडते ही क्या उसी मात्रा में यह प्रेम भी कम हो जाया कारता है ' उन पण्डितों में से बुछ को तो श्रीरामकृष्ण का निर्णय मान्य हुआ, पर कुछ को नहीं । मयुखानू ने बाबा का निर्णय मान लिया। श्रीरामकृष्ण ने उस दृढे हुए पैर की इस खुवी के साथ जोड दिया कि उम मूर्ति का पैर दूटा है या नहीं यह किसी के प्यान में भी नहीं आ सरता था। मूर्ति भग होने का पता पाते ही मधुरवार ने पक नई मृति तैयार करने के लिए एक बारीगर से कह दिया था। नई मूर्ति आने पर वह वहीं राधागोतिन्द के मन्दिर में ही एक ओर वैसी ही रख दी गई और पुरानी ही मुर्ति की पुन प्राणप्रतिष्ठा कर दी गाँह । यह दसरी मूर्ति वहाँ अभी भी नैसी ही रखी हुई है। मयर बावू ने क्षेत्रनाय को काम से अलग कर दिया और उसके स्थान में गढाधर की नियुक्ति कर दी और हृदय रामनुमार के हाय के नीचे रख डिया गया।

हर्य कहता था, "मामा की यूजा एक दर्शनीय वस्तु थी। जो उसे देखता था गई। मुग्ध हो जाता था। उसी तरह उसका मायन भी था। उसे तरह उसका मायन भी था। उसे जो मुनता था वह कभी नहीं भूकता था। उसके मायक में उस्तादी टम या हाथ आदि को हिलामा नहीं होता था। उसके रहती थी के पर ताल-रूप की विद्युद्धता और मायन के पर में बर्णित विपय के साथ तन्मवता, जिसके कारण सुनने बाले का हृद्य भी उनकी मधुर आगाज से हिल जाता था और बह उस एद के भाग में स्नम्मत हो जाता था। भाग समीत का प्राण है, यह बात उनका उनका

गायन सुनकर निरुचय हो जाती थी और ताल-लय की तिशुद्धता हुए िना यह भात्र यथोजित रीति से प्रकट नहीं होता, यह बात भी दूसरो के गायन के माथ उनके गायन की तुल्ना करने से मालूम हो जाती थी। रानी रासमणि को इनका गायन वडा प्रिय था और जब जब के हैंनी के दर्शनार्थ आती थी तब तब इनसे गायन सुना करती थीं।

इनके गीत इतने मुर होने का एक और भी कारण है। वे गाते समय इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें दूसरे को गाना सुनाने का व्यान ही नहीं रह जाता था। जिस पढ की वे गाते थे उसीके रिपय में ऐसे मग्न हो जाते थे कि किसी दूसरी और उनका ध्यान ही नहीं जाता था। अत्यन्त मक्तिपूर्वक गाने वाले भी श्रोतागणों से घोडी बहुत प्रशसा पाने की इच्छा तो रखते ही हैं। पर श्रीरामकृष्ण में यह वात नहीं थी । यदि उनके गायन की प्रशसा किसी ने की तो वे सच-मुच यही समझते थे कि उस पद के निपय की ही प्रशसा की जा रही है, न कि उनकी आगाज की ! हृद्र य कहते थे, " देवी के सामने बेठकर पद, भजन आदि गाते समय उनकी आंखों से लगातार अश्र-धारा वह चलती थी और उससे उनना वक्ष खल भीग जाता था। पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उस समय यदि वहाँ कोई आ जाय या पास में खडा हो जाय, तो उनको उसका भान नहीं होता था।" श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे कि " अगन्यास इत्यादि करते समय वे मन्त्र उज्ज्वल अक्षरों मे मेरे शरीर पर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। सर्पाजार कुण्डळिनी शक्ति के सुपुम्ना मार्ग से सहसार कमळ वी ओर जाते समय शरीर के जिस जिस अग को छोडकर वह आगे जाती थी उस उस अग का तत्काल निःस्पन्द, बविर और मृतवत् होना मुक्ते प्रस्थक्ष अनुभव होता था। पजापद्धति के विवान के अनुमार-'र इति जञ्जारया विक्षेत्राक्तार विधिन्त्य—' अर्थात् अपने को चारों ओर पानी की धारा से घरकर पूजक "अपने चारों ओर अज अिन का घरा हो गया है, अत कोई भी विन्त उस स्थान में अज नहीं आ सकता' ऐमा जिन्तन करे— उत्यादि मन्त्रों का उच्चारण करते समय मुक्ते यह प्रत्यक्ष दिखना था कि अिन देव ने अपनी हात निक्षाओं से मुक्ते घरकर एक परकोट ही तैयार कर दिया है जिससे कोई भी विगन भीतर प्रवेश नहीं कर मकता।" हृदय कहता था—" एजा के समय के उनके नेज पुज शरीर और तन्मयता को देगकर दर्शक लोग आपस में कहते थे कि साक्षात् ब्रह्मण्य देव ही नरदेह धारण करके दूजा तो नहीं कर रहा है श अस्तु—

दक्षिणरूर की नौकरी कर छने पर रामकुमार का आर्थिक वार तो कुछ कम हो गया, पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बदती हुई उदासीनता और निर्जनिष्ठयता से उन्हें बड़ी चिन्ता होने छगी । उसका किसी निपय में उत्तरोत्तर बदती हुई उदासीनता और निर्जनिष्ठयता से उन्हें बड़ी चिन्ता होने छगी । उसका किसी निपय में उत्तराह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी से बहुत बोळ—चाळ भी न करना इत्यादि बातों से रामनुक्तार सोचने छगे कि शायद उसे घर की और माता वी याद अधिक आने के कारण बहु इस प्रकार उदास रहता हैं। पर कितने ही दिन बीत जाने पर भी उसके मुँह से घर जाने की बात ही नहीं निकळती थी; और यह देखकर उसके स्वमात में ऐसा परिवर्तन होने का कोई कारण रामनुक्तार वी समझ में ही नहीं आता था। इसके बाद मणुरवाबू ने जब उसे (गदाधर को) गुजारी के पद पर नियुक्त कर दिया तब रामनुक्तार वो कुछ अच्छा छगा। इधर रामनुक्तार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती

थी और उन्हें बारम्बार यही चिन्ता रहती थी कि कहीं त्रीच में ही उनका निधन हो गया तो उनके कुटुम्ब का क्या हाछ होगा। इसी कारण छोटे भाई को पुजारी का सब काम पूरा पूरा सिखावर उसे अपने बाद चार पैसे कमाने योग्य बनाने की चिन्ता वे करते थे। इसी इराडे से रामकुमार ने गदाधर को देवी की पूजा, चण्डीपाठ आदि सिखलाना शुरू किया । गढाधर ने अपनी अलैकिक स्मरणशक्ति के कारण इन सब बातों को तुरन्त ही सीख खिया और पूजा के समय इनका उपयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर रामकुमार को अन्छा छगा और मधुरबाबू की सम्मति से गदाधर को श्री देवी की पूजा करने के लिए कहकर वे स्वयं श्रीराधागोविन्द् जी की पूजा करने लगे। शक्ति-दीक्षा लिये विना देवी की पूजा करना अनुचित समझकर गदाधर ने श्री केनाराम भट्टाचार्य नामक एक शक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के साधक से शक्ति की दीक्षा छे छी। ऐसा कहते हैं कि शक्ति की दीक्षा छेते ही गदाधर को भावभेश प्राप्त हो गया। उसकी असाधारण मक्ति देखकर केनाराम को भी वडा आनन्द हुआ और उन्होंने उसे प्रसन्न क्ति से आशीर्याद दिया।

तदनन्तर कुछ दिनों बाद रामकुमार ने निश्चय किया कि मधुरबाबू से कहकर हृदय को अपने स्थान में नियुक्त करके कुछ समय के छिए अपने घर हो आऊँ। परन्तु कारणवश ने घर नहीं जा सके। एक दिन ने किसी काम के छिए कछकता के उत्तर में श्यामनगर को गये हुए ये, नहीं अकस्मात् उनका स्वर्गवास हो गया। यह सन् १८५० की वात है। रामकुमार देवी के पुजारी के पद पर छगभग एक वर्ष तक रहे।

## १४-व्याकुलता और प्रथम दर्शन

" लज्जा, घृषा, भय—इन तीन के रहते हुए ईत्यरलाभ नहीं होता।"

" अस्यन्त व्याष्ट्रल होकर ईश्वर की पुकार करो, तब देखों भला ईश्वर केसे दर्शन नहीं देता <sup>2</sup> "

" पानी में खुवा दिए जाने पर उत्पर आने के लिए प्राण जैसे व्याखुल हो उठते हैं उसी तरह ईश्वर-दर्शन के लिए हो जाय, तभी उसका दर्शन होता है।"

"सती ना पति के प्रति प्रेम, साता ना वालक के प्रति प्रेम और विषयी मनुष्य का विषय के प्रति प्रेम—इन तीनां प्रेमों मो एकप्रित करके ईश्वर की ओर लगाने से उसवा दर्शन पा सकते हैं।"

" और भाई ! ईरबर को साधात् देख सकते हैं ! अभी तुम और हम जैसे गप्पें लगा रहे ह उनमें भी अधिक स्पष्ट रूप से ईरबर से बातचीत कर सकते हैं ! में सत्य कहता हूँ ! घपम-पूर्वक कहता हूँ ! "

" ईरवरदर्शन के लिए व्यावुलता—अधिक नहीं तीन ही दिन—नहीं केवल २४ घटे—सन म टिकाओ कि उसका दर्शन होना ही चाहिए।" पितृतुत्य रामकुमार की मृत्यु से गदाधर को अन्यन्त हु:ख हुआ। रमकुमार उससे ३१ वर्ष से बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गदा-धर को उन्होंने ही छोटे से बड़ा किया था। उसे अपने पिता की याद न आने पाए, इस सावधानी को दृष्टि में खित हुए, उन्होंने उसका छालन-पालन किया था।

रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर संसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तया ध्यान में ही मन्न रहने लगा। मनुष्य की ईश्वर का दर्शन होता यथार्थ में सम्भव है या नहीं, इस विचार के सिवाय दूसरा विषय उसकी स्झता ही नही था। हम इतनी व्याकुळता से पुकारते हैं। क्या उसे सुनने बाळा ययार्थ में कोई है ? क्या हमारी पूजा प्रहण करने वाळा कोई है ?. क्या सचमुच इस संसार का कोई नियन्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन में निरन्तर धूमने लगे और अब इस समय से वह देवी के पास तन्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने लगा । बीच बीच में वह रामप्रसाद, कमलाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देवी को सुनाता या और प्रेम तंथा मक्ति से विह्नल होकर अपनी देह की सुध भी भूळ जाता था। इसी समय से उसने गप्पें छगाना भी बिलकुल बन्द कर दिया और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाजा बन्द होने पर सब छोगों से दूर पंचवटी \* के समीप के जगल में जाकर जगन्माता के चिन्तन में अपना सब समय व्यतीत करने लगा।

क्र कालीमन्दिर के अहाते में एक स्थान । वहाँ अरवत्थ, बिल्न, बट्, अशोक और ऑवला ये पोंच पेड़ पास-पास लगे हुए हैं ।

हृदय को अपने मामा का इस प्रकार उदासीन वर्तात्र पसन्द नहीं आया, पर वह कर ही क्या सकते थे <sup>2</sup> उसके जो मन में आये उसे निडर होकर वेधडक करने के स्वभाव से वे परिचित थे; इस कारण यह बात उन्हें पूर्ण रीति से मालूम थी कि इसमें मेरा कोई उपाय नहीं चठ सकता। पर दिनोंदिन उसके स्वभाव में अन्यधिक परिवर्तन होते देखकर एकआब बात कभी कभी उससे बिना बोळे हृदय से रहा नहीं जाता था। रात के समय सब की नीड छग जाने के बाद मामा उटकर कहीं चळे जाया करते थे, अत उन्हें बड़ी विन्ता मालूम होती थी, क्योंकि दिन भर पूजा इत्यादि का श्रम और रात का जागरण और किर आहार में भी कभी ! इन सब बातों को टेखते हुए मामा के स्वास्थ्य बिगडने की पूरी शंका थी। हृदय इसका कोई उपाय दूँउने में ब्यप्न थे।

पवरटी के आसपास की जमीन आज के समान उस समय सपाट नहीं थी। उसमें जगह जगह मुंहू थे और सारी जगह जगल-झाडी से इकी हुई थी। एक तो करस्तान, उसमें भी चारों ओर ऊँची-नीची जगह जो गड़ें और झाढियों के कारण अधिक भयानक हो गई थी; इस कारण वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता था। और कोई गया भी तो बह जगल में नहीं जाता था, किर रात की तो बात ही छोडिये? भूत-प्रेतों के उर के मारे उधर जाने का कोई नाम भी नहीं छता था। उस जगल में ऑपले का एक पेट या। उस ऑपले के पेट के नीचे थोडी सी सपाट जमीन थी। उसके चारों और बहुत सी झाडों थी और जाल कर द जाने के कारण उस पेट को नीच बैठने वाले मनुष्य को जंगल के बाहर का कोई आदमी देख भी नहीं सकता था। गदानर रात के समय इसी स्थान में बैठकर प्यान, जप आदि करता था। एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान मे जाने के छिए गठाधर चटा । इटय भी उठे और उसको बिना जनाये उसके पीछे पीछे हो छिए । वहाँ पहुँचकर गठाधर के ध्यान करने के ठिए वैठने ही उसको उराने के ठिए बाहर से ही इरय उस ओर टेठे, पत्थर फेंकने छेगे। बहुत समय हो चुका तो भी गढाबर बाहर नहीं निकला. इससे वे स्वयं अककर वर छौट आए । दूसरे ठिन उन्होंने पूठा, "मामा, रात को जगल मे जाकर आप क्या करने हैं है" गठाधर ने उत्तर दिया, "बहाँ ऑपले का एक पेड हैं। उसके नीचे बैठकर जप. ध्यान करता हूँ। आस्त्र का बाक्य है कि ऑपले के पेड के नीचे ध्यान करने से इस्टित फछ प्राप्त होता है।" यह सुनकर हरय चुप हो गए।

इसके बाद कुछ दिनो तक मदाधर के वहाँ जाकर बैटते ही टेले-प्रथर पटने शुरू हो जाते थे। इसे हरय का ही काम जानकर मदाधर उस और प्यान तक नहीं देता था। उसे टराने के प्रयत्न को सफल न होते देखकर हृदय को अब आगे क्या करना चाहिए, यह नहीं सुग़। एक दिन मदाधर के वहाँ पहुँचने के पूर्व ही हृदय जगल में जाकर अपने मामा की राह देखने लेगे। थोटी देर मे मदाधर भी वहाँ आया और अपनी कमर की थोती और मले से जने कलम रखकर उसने प्यान करना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर हरय को बहा निस्तय हुआ और तुरन्त ही उनके सामने जाकर कहने लगे—" मामा, यह क्या है! आप पामल तो नहीं हो मरे हैं च्यान करना है तो कीजिय, पर ऐसे नगन होइये!" उस-पाँच बार पुकारने पर मदाधर को अपनी देह का मान हुआ और हुदय के प्रश्न को सुनकर बोले, "तुने क्या मालूम है! इसी तरह पाइसुक्त होकर च्यान करने की निधि है। उज्जा, भृगा, भय, कुउ, शील, जानि, मान, अभिमान इन —अप्टपाशों से मनुष्य जन्म से ही बंधा रहता है। जनेक भी 'मैं बाह्मण हूँ, मैं सबसे अप्ट हूँ' इस अभिमान का खोनक होने के कारण एक पाश ही है। जग-न्माता के ध्यान के समय ये सब पाश अलग फेंक्कर ध्यान करना पडता है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। ध्यान समाप्त होने पर लौटते समय में पुन धोती पहिन लुँगा और जनेक गले में डाल लूँगा।" यह विभि हटय ने वहीं नहीं सुनी थी, पर वे इसके बाद और कुठ नहीं बोल सके और अपने मामा को उपदेश की दो-चार बार्ते सुनाने था सब निश्चय उनके मन ही में रह गया।

यहाँ पर एक बात ज्यान मे रखना आतश्यक है, क्योंकि उसे जान टेंने पर श्रीरामहृष्ण के अगोठ चरित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समझ में आ जाएगा। उपरोक्त बातों से पाठकों के ज्यान में यह चात आ ही गई होगी कि अष्टपाशो का मन से ज्याग करने का प्रयत्न ने कर रहे थे। यही नहीं, शरीर से भी इन ना ज्याग करने का ने प्रयास करने थे। अगे भी कई प्रसगों पर उनको यही मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे।

शह कार था नाश घर के अपने में थयार्थ नमता लाने के लिए उन्होंने अत्यन्त मेले स्वान (शौचकृप इत्यादि) नो भी अपने हायों से आडकर साम किया। "समलोधासमकाचन" हुए तिना शारीरिक सुन्य भी ओर से हटकर मनुष्य था मन ईश्तर के चरणों में स्थिर नहीं हो सनता। इस निचार से सुन्य सिक्के और देले हाथ में लेकर वे सोने लो मिशी और मिशी को मोना कहते हुए दोनो को गमाजी थी धारा में पेंत्र दिया करते थे। "सभी जीन दिवस्तरूप हैं" यह भानना हु करने के छिए कार्डी के मन्तिर में भिखारियों की पगत उठने के बाद उनके जूठे अन को देव-प्रसाद मानकर वे अपने मस्तम पर धारण करते थे और उसीमें से थोड़ा मा खा भी टेते थे। तत्पश्चात् सब पचर्छों को इकट्टा करके मिर पर उठाकर वे स्वयं गगाजी में टाल आते थे और पंगत की जगह की झाड खुद्दारकर गोजर पानी से लीप टालते थे तथा इस मानना स अपने को धन्य मानते थे कि अपने इस नहरर शरीर से इतनी तो क्षित्रस्ता वन सकी।

उनके सम्बन्ध में ऐसी बहुतेरी वाले कही जा सकती हैं। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट दिखता है कि ईस्तरलान के मार्ग के प्रतिकृत निपयों का स्याग के बल मन से ही करके वे शान्त नहीं बैठते थे, वरन् स्यूल रूप से उन सब का स्याग वे पहिलंही कर देते ये अयना अपनी इन्हियों और शरीर को उन विपयों से जिननी दूर हो सके उतनी दूर रखकर उनसे उनके बिरुद्ध बर्ताब वे जान बृजकर कराते थे। ऐसा दिखता है कि उनके इन कार्यों से उनके मन में से सभी धूर्वसस्कार समूल नष्ट होकर उनके स्यान में उनके विपरीत संस्कार उत्पन्न होकर इतने सुइड हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असन्कार्य होना असम्भव हो जाता था।

हम लोग पूर्वसंस्कार नष्ट करने के सम्बन्ध में इतने उदासीन रहते हैं कि हमें श्रीरामकृष्ण की इन कियाओं की आग्रस्पकता ही प्रतीत नहीं होनी। सम्मत्र है कोई यह कहे कि "अपनित्र स्थान को झाई देना, सुत्रर्ण को मिटी और सिटी को सुत्रर्ण ग्रहना, भिखारियों का जुटन खाना इत्यांति व्यवहार उन्होंके मन का निकाल हुआ साधना-

मांग है और इस प्रकार के अश्वनपूर्व उपायों के अवलम्बन द्वारा जो ५ र उन्हें प्राप्त हुआ, क्या वह उन्हें उनकी अपेक्षा सरट उपायों मे प्राप्त नहीं हो सकता था है " इसके सम्बन्ध में हमारा यही कहना है कि " इस प्रकार के बाह्य अनुष्टानों का अवलम्बन किए विना केवल मन से ही सभी निषयो का त्याग करके रूपरसादि निषयो से पूर्ण निमुख होकर आज तक कितने मनुष्यों ने अपने मन को सोल्ह आने ईश्वरचिन्तन में तत्मय करने में सफलता प्राप्त की है ? मन यदि एक मार्ग से और शरीर उसके निपरीत इसरे मार्ग से जाने छगे, तो किसी भी महत्र के काम में सिद्धिलाभ नहीं हो सकता, पिर ईश्वरलाभ तो बहुत बडी बात है। मतुष्य का मन निषय-भोग के सुख का अभ्यासी हो जाने के कारण उसे

इस वात का ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान हो भी जाये तो तदनुसार कार्य नहीं हो सकता। असक एक नियय का त्याग करना चाहिए यह बुद्धि द्वारा निरचय हो जाने पर भी मनुष्य पूर्वसस्तार के अनुसार ही आच-रण करता रहता है और शरीर द्वारा भी उस निषय को त्यागने का प्रयत्न नहीं करता, वरन् 'केंह ! शरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्या हुआ र मैने मन से तो उसका त्याग कर ही दिया है ! र ऐसा कहकर स्तर्प अपने को धोखा देता रहता है। योग और भोग दोनों एक ही साय प्रहण कर सकूँगा, यह उसकी भ्रमान्यक भावना है, क्योंकि प्रकाश और अन्धकार के समान ही योग और भोग दोनो कभी भी एक साप नहीं रह सकते। कामिनीकाचनमय संसार और ईश्ररसेवा दोनो एक ही समय रह सके, ऐसा सरल मार्ग आप्यात्मिक जगत में आज तक कोई

भी नहीं निकाछ सका, इसीछिए तो शास्त्रों में उपदेश है कि " जिम वस्तु का त्याग करना है उसे काया, पचन और मन से करना चाहिए और जिसकी प्रहण करना है उसे भी काया, वचन और मन सकरना चाहिये, तभी साधक ईश्ररप्राप्ति का अधिकारी हो सकता है—नान्य' पन्या विवतेऽयनाय! " अस्तु—

यहे भाई की मृत्यु के बाद गदाबर अधिक तन्मयता के साय जग-दम्या के जप व्यान में निमम्न रहने लगा और उसके दर्शन के लिए जो यु 3 भी करना उसे आक्रयक प्रतीत होता या वह सब तकाल करने लगा । औरामकृष्ण स्वय वहा करते थे, "यथानिधि धूना करने के बाद रामप्रसाद आदि भक्तसाधकों के पद देवी को सुनाना मेरी धूना-निधि का एक अग हो गया था । उनके पदो को गाते समय मेरा चित्त अपार उत्साह से धूर्ण हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि राम-प्रसाद आदि को तो माता का दर्शन हुआ था तो फिर माता का दर्शन हो सकता है यह निहिचत है और पिर यह दर्शन मुझे ही क्यो नहीं मिलेगा "" ऐसा सोचकर मैं व्याकुल होकर कहता था, " माँ ! नते रामप्रसाद को दर्शन दिया और मुझे ही क्यों दर्शन नहीं देती " मुझे धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए,

इस तरह प्रार्थना करते समय उनकी आँखो से अश्वनारा बहने लगती थी और रोने से इन्य का भार कुछ हलका होने पर बेपुन पद गाने लगते थे। इसप्रकार पूजा, ज्यान, जप, मजन—इन्ही मे उनके दिन बीतने लगे। साथ ही उनके अन्तक्तरण की व्यानुल्ता भी अधिना-क्रिक बटने लगी। दिन पर दिन पूजा मे समय भी थोडा थोडा अकिक लगने लगा। पूजा करते समय कभी कभी वे अपने ही मस्तक पर पूण नदाकर दो दो हो निस्पद होकर बैटे रहते थे यह देशे नेजब श्रहण कर रही है, इसी भागना से बहुत समय तक नेजल लगाते हुए भा १ रा ली १० ही बैठे रहते थे। प्रातानाल उठकर सुन्दर सुन्दर मुख तीड छाते थे और स्वय ही माला गूँचने थे। वे देनी को स्वताने में मिनना ही सम्य लगा देते थे। कभी तृतीय प्रहर में या आरती के बाट ऐसी तन्मयना के साथ पद गाते रहते थे कि बहुन सा समय निकल जाने का उन्हें विल्हुल भान भी नहीं होना था और दूसरों के बारम्बार बताने पर तब कहीं उन्हें चेत होता था।

ऐसी अद्भुत निष्टा, बाक्त और व्याकुळता देखकर सव लोगों की इष्टि गदाधर को ओर आकर्षित होने लगी । सावारण लोग जिस मार्ग से जाते हैं उसे छोडकर यदि कोई भिन्न मार्ग प्रहण करे तो पहले—पहल लोग उसकी हैंसी उदाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के बाद भी उसके आचरण में अत्तर नहीं पडता और वह अपने ही मार्ग में शान्तपूर्तक चलता दिखाई देता है, तब तो उसके प्रति लोगों के मार्ग मिन होने लगते हैं और उसके प्रति उनकी आदरशृद्धि उर्चन होने लगती हैं। गराधर के सम्बन्ध में भी यही बात हुई। गुळ दिनों लक लोगों ने उसकी दिल्लगी उडाई, पर बाद में उनका भाग बदल काया और बहुतों के मन में उसके प्रति आदर हो गया। कहते हैं—गदाधर की दिलकर के सम्बन्ध में अदर हो गया। कहते हैं—गदाधर की पूजा और तत्मयता को देखकर ममुखाबू को बडा आनन्द हुआ और उन्होंने रानी से कहा, "हमें बडा अद्भुत पुजारी मिला है, दवी बहुत शीप जागृत हो जागृत।"

इस प्रकार दिन के बाट दिन जाने लगे। गदाधर ती व्याकु-लता उत्तरोत्तर बदने से इसका परिणाम उसके दारीर पर भी दिखने लगा। उसका आहार और निटा कम हो गई; क्क स्थल सदा आस्कर दिखेन लगा; जाँखों से निरन्तर अश्रुवारा बहने लगी और धूजा की छोड अन्य समय मन भी प्रचण्ड व्यक्तिज्ञा से उसके शरीर में सदा एक प्रकार की अगान्ति और चंचलता टिखाई देने लगी।

हमने श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुना है कि लगभग इसी समय एक दिन वे रोज के समान तन्मयता से जगटम्बा के सामने गायन कर रहे थे। " माँ <sup>!</sup> तुझे मैंने इतना पुकारा और मैंने तेरी इतनी निनती की, पर यह सब क्या तुझे झुनाई नहीं देता ? तूने रामप्रमाट को दर्शन दिया और मुझको तू दर्शन क्यों नहीं देती में तू ऐसा क्यों करती है?" इस प्रकार की सतत उद्दिग्नता उनके मन में हो रही थी। ने कहते थे, " माता का दर्शन न होने से हृदय में तीव वेदना उत्पन्न हुई; ऐसा मालूम पडने लगा कि मानो भिगोये हुए उस्त्र को निचोटने के समान कोई मेरे हृदय को ऐंठकर निचोड रहा हो 1 क्या माता का दर्शन मुझे कभी मी नहीं होगा, इस निचार से जी घबराने लगा और ऐसा मालूम पडा कि 'अब इस अनस्या में जीतित रहकर ही क्या भरता है <sup>2</sup> वस अब तो देनी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीम है।' इतने में ही नहीं जो एक तलनार लटक रही थी उस पर एकाएक मेरी दृष्टि पड़ी और उसके एक आधात से ही जीवन का अन्त कर देने के इरादें से उन्मत्त के समान उसकी ओर मैं झपटा और उस नलगर को हाथ में लेकर बस अन छाती में मार ही रहा था कि माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देहभान भूटकर म वेसुघ हो जमीन पर गिर पडा ! तदुपरान्त वाहर क्या हुआ और उह दिन और उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मारूम ! अन्त करण में केनल एक प्रकार का अननुमृत आनन्द्र का प्रयार बहने छमा ! "

किसी दूसरे अपसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐमा किया कि " घर, द्वार, मदिर सन कहाँ के कहीं निलीन हो गये, कुठ में बाजी नहीं रहा, और फिर बचा क्या ै केनल एक अपनीम अनल सचेनन ज्योति समुद्र ! जिस और देखों उसी और उसकी उज्जार तरों महा-प्रति करती हुई मुझे फ्लानित करने के लिए अस्पन्त वेंग से वह रही हैं। देखते देखते व समीप आ पहुँची और मेरे दारीर पर कसराजर मुझे न माल्म कहाँ ले जानर हुवा दिया! मैं बबराजर धर्मन रातिन्यात सहाध्न्य हो गया। "

इस दर्शन के पश्चात् थी जगन्माता की चिन्मयी मूर्ति के सरा मर्राजाल अखण्ड दर्शन के लिए वे ऐसी व्याकुलता से आमोश करते थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सरा अन्त करण में प्रचण्ड उद्देग हुआ करता था। उसकी बेदना होते ही जमीन पर लोटने लोटते आकाश पाताल एक करते हुए रोते थे, "माता! मुझ पर दया कर, मुगको दर्शन है!"—इस प्रकार ऐसा चिल्ला उटते थे कि वहाँ लोगों की भीड जमा हो जाती थी। लोग क्या कहेंगे उस और प्यान कीन दे! श्रीरामकृष्ण कहते थे, "चारो और लोग राडे हुए हो तो भी मे मनुष्य नहीं, केरल लामा चा चिक्र के समान माएम होते थे और इसी कारण लग्जा या सकोच थोडा भी नहीं होता था। इस प्रभार असला बेदना से बेहोश हो जोत थी। उस समय ऐसा दीखना पा कि माता हैंस रही है, बोल रही हैं और तरह तरह से सानवमा दे रही है और शिक्षा भी!"

## १५-मधुरवाव और श्रीरामकृष्ण

## पहिला रसद्दार मथुरवाब

मने कहा, "'माता, जो तूने मेरी ऐसी अवस्था कर नी ह, तो अब मेरी सभी इच्छाएँ तप्त करने वाला कोई बड़ा आदमी मुक्तमें मिला दे। इसी कारण तो उसने ( मधुरगद् ने ) बीटह वर्ष मेरी सेवा की।"

" प्राह्मगी उसे प्रताप रद यहती थीं।"

" माता ने उसे इस शरीर में न जाने क्या क्या दिखाया। नया व्यर्थ ही उसने भेरी चीदह वर्ष सवा की ?"

—-श्रीरासक्रण

श्रीरामष्ट्रण्य के साधनाकाल में जिन दो ब्यक्तियों ने उनकी अपूर्वे मेना की उनमे से एक (इदय) का नृत्तान्त ऊपर कह चुके हैं। .हॉ इसरे (मथुरवाबू) की बातें बताकर उनका और श्रीरामकृष्ण का क्रेनना अटौकिक सम्बन्ध था, यह वर्णन करेंगे।

हमेंमें से किसी को मधुरमात्रू के दर्शन का मौमाग्य प्राप्त नहीं ुआ। श्रीरामकृष्ण के ही बताने पर से यह मालून पडता है कि उनके उपर मधुरवात्रू की भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भुत थी कि नैसी कहीं अन्यत्र दिराई देना सम्भव नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इतनी भक्ति कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है, यह बात यदि श्रीरामकृष्ण और मधुरवावृका सम्बन्ध हमे मारूम न रहता तो हमें या किसी को भी सम्भव न डीखर्ता। इसके मित्राय बाहर से देखने पर श्रीरामकृष्ण एक सामान्य से पुजारी ये और मयुरवात्रू तथा रासमणि कुछ में श्रेष्ट न होते हुए भी धन में, मान मे, विद्या मे, युद्धि में किलते हीं श्रेष्ट ये। इसके सिवाय बचपन से श्रीरामकृष्ण का स्वभाव कैसा निचित्र या। जहाँ बन, मान. निधा और पदवी आदि प्राप्त करने के लिए सर्वसाधारण छोग दीघोँचोग किया करते हैं, वहाँ इनका ( श्रीराम-कृष्ण का ) पूर्ण उटासीन भाग था ! वे कहते थे, " ऊँची मीनार पर खडे हो रूर नीचे देखने से चार चार मजिल की हवेलियाँ, ऊँचे कैंचे पेंड और जमीन पर की घास सब एक समान दिखाई देते हैं!" सच-मुच ही उनका मन बचपन से सत्यनिष्टा और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च अवस्या में रहता या कि वहाँ से हम जो धन, मान रिया आदि का धोडा बहुत अंश प्राप्त करने की चेया करते रहते हैं वह सब उन्हें एक ही मृत्य का दिखाई देता था! संसार की ओर उनकी दोपदृष्टि भी कैसी विलक्षण थी ! पढ़ाई आरम्भ करने पर छोगों का ध्यान साबारण रूप से तर्कालकार, न्यायरत, महामहोपाध्याय आदि पदिनियों की ओर जाता है और इन्हीं को प्राप्त करने की महत्त्राकाक्षा हो जाती हैं, पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि निपरीत दिशा वीं और गई। उन्हें यही दिया कि ऐसे पदवीधारी भी पेट की चिन्ता दा कारण वडों वड़ों की ख़ुशामद करते हैं।तिवाह करते समय भी सांसारिक सुख की ओर छोगों की दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि गई संसार की क्षणमंगुरता और मुख की क्षणिकता की और। पैसा रहने पर ससार में अने क प्रकार के सुखों भी ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईर्ररप्राप्ति के कार्य में पेसा कितना निर्पयोगी है, इस बात की ओर गई।
समारी छोग दृ खी गरीब लोगों पर द्या करके दाता, परोपकारी आदि
कहन्दाते हैं। उस ओर ध्यान न डेकर उन्होंने निचारा कि सारे जन्म भर
परिश्रम करके छोग क्या कमाते हैं। यही न कि दो चार धर्मार्थ अस्पताल
और दो चार कि गुरूक पाठशालाँए स्थापित कर दी या दो चार धर्मशालाँ
धन्मा दौं और मर गये। पर ससार की कमी ज्यों की त्यों बनी रही।
इमी प्रकार उन्हें समार की अन्य सभी बातें दिखाई दी।

ऐसी मनोपृत्तिपाले मनुष्य को ठीक ठीक पहचानना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, उस पर निवाभिमानी या धनी के लिए तो और मी कठिन है; क्योंकि उन्हें तो ससार में स्पष्ट उत्तर और खरी वातें सुनने को नहीं मिळतीं, इसिंछए वे ऐसी बाते सुनकर नहीं सह सकते। अत स्पष्ट नक्ता और सरछ व्यनहार वांछ श्रीरामकृष्ण के आशय को र्कड बार न समझकर यदि ये लोग इन्हें असम्य, पागल, घमण्डी आदि मान भी ठें तो कोई आश्चर्य नहीं । इसी कारण रानी रासमणि और मयुरवान की इनेक प्रति मक्ति और प्रेम को देखकर बडा अचरज लगता है। ऐसामालूम होता है कि केउल ईश्वरकुपा के ही कारण इन दोनों का श्रीरामकृष्ण पर इतना दृढ प्रेम हो गया या कि घटने के बडले वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उनके गुरुभाव का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मममर्पण करने में समर्थ हो सके। जिन श्रीरामकृष्ण ने देवीप्रतिष्टा के दिन अपने वटे भाई के पुजारी रहने और उनके देनी का प्रसाद प्रहण करने पर भी यह सोचकर कि मुझे शुद्ध का अन्न प्रहण करना

पडेगा, ह्यय उपप्रास फ़िया था और बाट में भी कुछ टिनो तक अपने ही हाथ से प्रकारत खाया था; जो मधुरवानू के बार बार बुलान पर उन्हें प्रिप्यो मनुष्य जानकर उनसे बानचीन करना भी टालते रहे; जो हेवी का पुजारी-पद प्रह्मा करने के लिए पिनती करने पर भी न माने, उन्हीं श्रीरामकृष्ण के प्रति रानी रासमणि और मयुरवानू के मन में अकरमाल ऐसी प्रीति उत्पन हो और वह दिनोंदिन बटनी जाय, यह कोई कम अचरज भी बात नहीं है।

श्रीरामकृष्ण पर मयुरवात्र् के ऐसे निष्कपट भक्ति-विद्यास का हाल सुनकर हम जैसे अविश्वासी तथा मशयी मनुष्यों के मन में यही आता है कि " मयुरवाव एक पागल, मोलेभाले, तथा सनकी आदमी ये; नहीं तो एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य पर क्या इस तरह का भिनत-विस्थास कहीं हो सकता है ? उसके स्थान पर यदि हम होते तो देखते श्रीरामकृष्ण कैसे मक्ति निश्नास पैदा करते ! " मानो भिनत-निश्नास उत्पन्न होना भी एक निय बात है । श्रीरामकृष्ण के मुँह से और दूसरों से मथुरबाबू का बृत्तान्त सुनकर ऐसा कटापि नहीं मार्ट्म होता या कि महुरवाबू पागल या भोलेभारे या लाएरवाह थे। वह हम आप से कम बुद्धिमान या संशमी नहीं थे। उन्होंने भी श्रीरामकृष्ण के अलौकिक चरित्र और कार्यकलाप के निषय में सन्देह कर, पद पट पर उनकी परीक्षा करके उन्हें कुछ कम नहीं सताया । पर परीक्षा करने मे होता ही क्या था ! श्रीरामकृष्ण की अदृष्टपूर्व विज्ञानवादिनी, प्रेमावर्त-शालिनी, महा-ओजस्विनी माव-मन्दाफिनी के गुरु-गम्भीर प्रवाह के वेग के सामने मयुखाबू का सन्देहसिफ्ता-सेतु कब तक टिक सफता था व थोडे समय में वह सन्देह नष्ट हो गया और मधुरवाबू अनन्य भार से श्रीरामकृष्ण के चरणकमठों में शरणापन हो गये ।

मधुरवानू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त जिल्क्षण वात थी। मधुर धनी तथा निषयी होते हुए भी भनत थे; बडे हठी और निरुचयी होतर भी बुद्धिमान थे; वे क्रीची किन्तु चैर्यमान थे; अंग्रेज़ी पटे हुए थे; एक-आध बात बारीकी से समझाने पर उसे समझ लेन वाले भी थे। वे आस्तिक और भनत तो थे, पर धर्म के नाम से कोई मतुष्य व्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे वे सहज ही मान लेने वाले नहीं थे, चाहे ऐसी बात कहने बाले स्वय श्रीरामकृष्ण ही हो या उनके गुरुजी अथया अन्य कोई। मधुरवानू का स्वयान उदार और सरल था, पर वे किसी के पांसे में आने वाले नहीं थे। रानी के अपन्य जमाइयों से रहते हुए भी उनका सब कारोबार लेकने और उचित प्रवन्ध करने में मधुरवानू उनके टाहिन हाथ थे; और यह सास और टामाद दोनों की कुदालता का ही परिणाम था कि हर एक के मुँह से रानी रासनिंग का नाम सुन पहता था।

श्रीरामकृष्ण में सरळ स्वभाग, मधुर मापण और द्वान्टर राप से ही मधुरवाबू का मन पहिंछ पहळ उनकी और आकृष्ट हुआ! उसके बाद साधना की प्रथम अगस्या में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद होने छगा, जब वे जगदम्बा की पूजा करते करते तन्मय होकर स्वय अपने में उस मूर्ति का टर्शन प्राप्त करने छो, कमी कभी देवी के छिए छोपे हुए पृष्ट अपने ही ऊपर चट्टाने छोगे, जब अनुराग के प्रबळ बेग से त्रैथी भिन्न की सीमा उन्छंधन करके साधारण छोगों की दृष्टि में निचित्र आचरण करने के कारण वे हुँसी और छोकनिन्दा के निपय होने छोग, तब तिक्ष्ण चुद्धिसम्पन्न मयुरवाबू ने यही निश्चय किया कि जिसे मेन सर्गप्रथम दर्शन के समय 'सरळ प्रकृति का मनुष्य 'समझा या उसके

कोई कुछ ही कह दे यह मै उसरी स्वय जीच किये विना विस्वास नहीं करूँता । इसी कारण मधुरवावृ जिना किसी को बताये स्वय दक्षिणेश्वर आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के व्यवहार का वारीकी से वारम्वार निरी-क्षण किया जिससे उनका सशय दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि "गदाधर अनुराग और सरखता की सजीन मूर्ति हैं और उनके निचिन व्यवहार का कारण उनकी अपार मक्ति और विश्वास है।" इसीविष् बुद्धिमान परन्तु निपयी मशुरवाबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि " जितना पर्चे उतना ही खाना चाहिए, भक्ति और दिशास होना उचित है, पर उनमें इतना उम्मत्त होने से कैसे बनेगा ? ऐसा फरने से ससार में निन्दा होती है और चार भछे मनुष्यों का कहना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धिश्रष्ट होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है।" परन्तु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहते हुए मधुरवाबू मन मे यह भी सोचते थे कि "रामप्रसाद आदि पूर्र-कालीन सायको की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्या होकरक्या उनक भी आचार पागळ के समान नहीं होते थे ? इनकी अवस्था और वर्तीय उन्हीं से समान नहीं है, यह कैसे कहा जाय ? " और यह निचार मन में आते ही उन्होने आगे क्या होता है, यह शान्त होकर ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय किया। जब निषयी मालिक अपने एक साधारण नौकर के बारे में यह निश्चय करता है तब क्या यह कम आरचर्य की वात है ?

भिक्त में एक प्रकार की सक्तमण-रामित होती है। शारिरिक विकारों के समान मानसिक भागे का भी एक के पास से दूसरे के पास सक मण हुआ करता है।इसी नारण यदि एक के अन्य करण में भक्तिगरन जागृत होकर वह दूसरे के हृदय के निष्टित भक्तिभाव को जागृत कर दे तो कोई आरचर्य की बात नहीं है। यहीं कारण है कि धर्मभाव के उदीपन करने के टिए सासग की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। मथुरवावू के भाग्य में भी यही बात हुई। श्रीरामकृष्ण के कार्यों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गये वैसे वैसे उनके हृदय का भक्तिभाव उन्हें विना मालूम हुए जागृत होने छगा। पर निपयी मन की यही स्थित होती है कि अभी भक्ति निश्नास का उडय हुआ और योडी देर बाद पुन: सदाय आने लगा। इसी प्रकार बारम्बार कुछ समय तक होते होते उनका निस्तास दट हो गया और उनके हृदय मे श्रीरामकृष्ण के प्रति अटल श्रद्धा हो गई। इसी कारण श्रीरामकृष्ण का श्रुरू शुरू का आचरण शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही निचित्र दिखता है, यह नि:सदेह मान छेने पर भी फभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर उनके बुद्धिश्रंश होने की शका भी बीच बीच में मधुरबाबू के मन में आने छगी । इस शका से उनके मन में चिन्ता होती थी और वे बडे वढे नामी वैद्यों को बुलवाकर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराते तथा उन्हें योग्य औपनि दिलाने का प्रवन्ध भी करते थे।

अप्रेजी विचा में मधुरवावृ की कम योग्यता नहीं थी और उस विचा के प्रभान से एक प्रभार की स्वत्वता जो मनुष्य के विचार में आ जाती है उसकी भी कमी मधुरवावृ में न थी। इसी कारण उन्होंने "ईस्वर्ग्रेम में बेहोचा होने ठायक तन्मय न होने" का उपदेश श्रीरामकृष्ण को दिया होगा! एक समय श्रीरामकृष्ण और मधुरवावृ में इसी तरह की बहस छिड़ गई. — मधुरवात्र कहने छो- "ईद्दर को भी नियम के अनुसार चळना पडता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उमेर प्रत्ने का सामर्थ्य उन्हें भी नहीं एहना।" श्रीरामप्रण्य क्लाते थे कि मैंने कहा, " भैंसे पागळ के ममान त जोळ रहा हैं 'और ! जिसने नियम काया यह अपना नियम चाहे जब रह कर हैं और उमके कठळे कोई दूसरा नियम शुम्द कर है ! यह तो उसकी इच्छा की कात है।"

पर यह बात मयुरबाव् को किसी प्रकार न जिंची।

मयुरबाबू — ' लाल पूल के पेड में सदा लाल फुर ही लगेगा, क्योंकि यही नियम उसने एक बार बना दिया है।"

मैंने कहा—"अरे माई! उसके मन में जो आंपना उटी उह करेगा, तब छाछ और सफेद फूछ की कौन सी बात है 'पर उसने यह बात न मानी।"

उसने दूसरे ही दिन में झाउनला की और शीच ने लिए, गया तो मुसे दिखा कि लालजा (जासुन) के पेड में एक ही टाली पर दो एल फूले हैं—एक सुर्पे लाल और दूसरा शुम्ब रनेत—उस दूसरे पर लाल रगकी आमा तक नहीं है। देखते ही मैंने वह पूरी टाली तोड ली और उसे लेकर मथरवाबू के पास गया और उनके सामने उस टाली को फेंकर में बोला, "तु नहीं नहीं करता या न ग्यह टेख!"

<sup>\*</sup> दक्षिणेरवर के कालीमन्दिर के अहाते का एक भाग । उस ओर उन पिनों जगल था।

मयुरवावू ने वारीकी के साथ उसकी जॉन्च की और चिकत होकर वोटे "हॉ बाबा! मै हारा!"

इसी प्रकार कभी कुतृहल से, कभी श्रीरामकृष्ण की व्याकुलता को किसो रोग से उत्पन्न समज्ञकर, कभी उनको न्याकुलता को ईश्वर के अन्यन्त प्रेम और भक्ति से उत्यन जानकर आश्चर्य और भिक्त के साथ रिपयी मथुरत्राव् धीरे धीरे उनकी सगत मे अधिकाधिक समय विताने लगे तया उनकी ठीक ठीक व्यवस्था रखने में तत्पर रहने छगे । और मथुरवाबू निदिचन्त रहे भी कैसे ? नवातुराग के प्रवल वेग के कारण श्रीरामकृष्ण तो नित्य प्रति नया ही रग दिखाने छगे ! आज क्या है ? अपन अन्तर मे अन्तर्यामी जगढम्बा का दर्शन हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चटा ठी ! कल क्या है ! देवी की मन्या भारती लगातार तीन घटे तक करते हुए अन्य नौकर चाकरों को तम कर डाला ! परसों क्या है ! जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ इस कारण जमीन पर छोट रहे हैं और इतना आक्रोश कर रहे हैं कि इन्हें .देंदाने के लिए आइचर्य से चारों ओर से लोग दौड पड़े हैं। इस प्रकार प्रत्येक दिन की अलग अलग लीला हमे श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सनने का मौभाग्य प्राप्त हुआ है।

एक दिन श्रीरामङ्ब्ण शिवमन्दिर में जाकर शिव महिम्न-स्तोज से महादेव की स्तुति करने छगे । क्रमश. यह इंछोक आपा—

> भसितगिरिसमं स्थात् कडनळं सिंधुपात्रे सुरतरुवरद्याखा लेखनो पत्रमुवी । लिखति यदि गृहोत्वा द्यारदा सर्वकाल तद्दिप तव गुणानागीदा पारं न याति ॥

इस इजोऊ को कहने समय उनके हृदय में शिव की अपार मिट्टमा की भाजना अचानक जागृत हो गई। रठोक का उच्चारण बीच में ही हक गया और व्याक्तवता से विद्वल होकर ने बंढे जोर जोर से चिल्हाने लगे, "प्रभी 'महादेव 'तेरे गुणो का प्रणन में कैसे करूँ १'' उननी ऑखो की अश्रधारा के अविश्वित प्रवाह से उनका बक्ष स्थल और नीच की भूमि भीग गई <sup>1</sup> उस आर्तनाद को सुनकर मन्टिर के दूसरे पुजारी तथा अन्य नौकर दोड आये और उनका वह पामल की तरह रोना और उन्मत्त का सा ब्यवहार टेखकर चिकित हो गये। फिर इस रोने-गाने के परिणाम को देखने के लिए वे वहीं पर तटस्य हो खड़े रह गये। कोई नोई कहने छगे, "अँ- ! छोटे मशचार्य\* की पागलपन वी छहर है ! हमने मोचा था कुठ और बात है ! आज तो महाशय बढ़े रंग में दीख रहे हैं ! " दूसरे कहने छगे, "देखो भछा, सभाछो, नहीं तो ये महा देन पर ही सनार होंगे ! " कुछ ऐसा भी ऋहने छगे, " अरे ! देखते क्या हो १ निकालो हाय पकडकर बाहर । " चार मुँह, चार बातें ! जिसके मन में जो आया यह वही वहने लगा।

इतर बाहर क्या हो रहा है, इसकी श्रीरामकृष्ण को सबर ही नहीं थी। शिवनिहमा के अनुभव में ही ने तन्मय थे, उनका मन बाह्य जगत् से सम्बन्ध तोडकर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ठ हो गया था, वहाँ पिर कैसा ससार और कैसा उसका कोठाहरू!

उस दिन मधुरबाजू मन्दिर में आये हुए थे। यह सत्र गडवड श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में होता हुआ सुनतर ते तुरन्त ही शिजमन्दिर

<sup>्</sup>र नीकर चारर छोग धीरामहृष्य को छोटे महाचाय और रामसुमारको यह महाचार्य कहते थे।

में आये ! नीकर लोग वडी हटउडी के साथ अलग हो गये ! भीतर जाकर श्रीरामकृष्ण की वह तन्मयता देखते ही ममुरबावू का हउय भिक्त और आदर से भर आया ! इतने में ही किमी ने कहा कि नया श्रीरामकृष्ण को खीचकर वाहर निकाल हैं है वे यह सुनकर उस पर कुझ होकर बोल उठे, "खबरहार! यहि किसी ने उनके शरीर को हाथ लगाया तो ..।" यह सुनकर डर के मारे कोई कुठ शोलने की हिम्मन न कर सका !

कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण सचत हुए और इतनी भीड और उसमें मधुरबाबू को खडे हुए देखकर एक छोटे वाठक के समान ये उनसे पूछने छो, "बेहोशी में मैं कुछ अनुचित तो नहीं कर गया ?" मधुर-बाबू ने नमस्कार करते हुए कहा, "नहीं बाबा! आपने कुछ नहीं किया। आप स्तोत्र पढ़ रहे थे, उसे बिना सबझे आपको कोई व्यर्थ कष्ठ न दे इसिछए मैं यहां खडा हो गया था।"

श्रीरामकृष्ण की न्यल्य सगति से एक समय मथुरवायू को बड़ा अदमुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे श्रीरामकृष्ण पर जनका भनित निश्तास महस्त्र ग्राना बढ़ गया । यह बात हमने प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुनी है। एक बार श्रीरामकृष्ण अपने ही निचारों में मग्न अपनी कोठरी के सामने के लम्बे बरामदे में से इधर से उधर टहल रहे थे। मन्दिर और पचउटी के बीच में एक अलग घर है—जिसे अब तक 'बाबू का घर' कहते टै—उसीके एक हिस्से मे उस दिन मथुरवायू अकेले बैठे थे। बहा से श्रीरामकृष्ण का टहलना उन्हें स्पष्ट दीखता था। उस समय ये श्रीरामकृष्ण को सम्बन्ध में, तथा अन्य काम-काज के बारे में हुउ

निचार कर रहेथे। मयुरवातृ के वहाँ बैठे रहने की ओर श्रीरामङ्ग्ण का ध्यान विलकुल नहीं था।

देखते-देखते अकरमात् मगुरवात् चौककर खटे हो गये और दीटते हुए जाकर श्रीरामकृष्ण के चरणों में छोटन रुगे। तत्पश्चात वे उठ और उनके दोनों पैरो को जोर से पकडकर रोने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मैं बोला - 'तू यह क्या कर रहा है ! त इनना बढा आदमी, रानी का टामाद, तु ही ऐसा करने लगा तो लोग क्या कहेंगे ? शान्त हो, उठ।' पर मेरी सुनता कौन है " बहुत देर के बाद यह कुछ शान्त हुआ और वोळा, 'अद्भुत दर्शन हुआ ! बाबा ! आप टहलते सुमय सामने जाते थे तब ऐसा दीखना था कि आप नहीं हैं बरन् साक्षात् जगदम्बा ही सामने जा रही है ! जब आप पीछे छै। टने छगते थे तब आप साक्षात् महादेव ही दीखते थे। पहले में समज्ञा कि मुझे भ्रम हो गया, पर ऑखें म रकर देखा तो भी वही दस्य ी कितनी ही बार आँखों को मल-मलकर देगा पर दिखाई दिया वहीं दश्य!' ऐसा कहकर वह पुन.रोने छगा। मैं बोला, 'मैं तो भाई इसे कुछ नहीं समझा।' पर सुने कीन है तब तो मुझे डर छगा कि यदि कोई यह बात जाकर रानी से कह दे तो वह क्या समग्रेगी! उसका निश्चय यही भाव होगा कि मैंने ही इस पर कोई जाद् टोना कर दिया है; इसिटिए मेंने उसे पुन बहुत समझाया तब कही जाफर वह शान्त हुआ। मयूर क्या मों ही इतनी मक्ति और सेता करता या ! माता ने उसे फितनी ही बातें यहाँ टिखार्ट और सुनाईं। छोग यह कहते अप्रश्य हैं कि मथुर की जन्मपत्र में लिग्वा था कि उसके इष्टदेत्र की उस पर इतनी कुपाइष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे ।"

इस समय से मथुरानृ का निश्नास और उनवी भिन्त बहुत रह हो गई, क्योंकि अन उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि सर्नप्रयम दर्गन के समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भान हो गया था और इसरे छोगो की टिल्लगी ठडाने पर भी जिनके निचित्र आचरण का थोटा बहुत मर्म में समझता था, ने श्रीरामकृष्ण यथार्थ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीरामकृष्ण के शरीर के आश्रय से साक्षात् जगदम्बा ही मुह पर अपना अनुसह करने के छिए आई हैं और मेरी जन्मप्रिका में बताया हुआ भनिष्य सचसुच ठीक उतर रहा है।

यवार्ष में मयुरवावू के बढे भाग्यशाली होने में कोई सशय नहीं हैं। शास्त्रों का वाक्य है कि जब तक शरीर है तब तक भले और बुरे होनो प्रकार के कम मनुष्य द्वारा हुआ ही करेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, मुक्त पुरयों का भी यही हाल है। सावारण मनुष्य अपने अपने कमों का फरू आप स्तर्य ही भोगते हैं। पर मुक्त पुरयों के शरीर से होने बाल पाप-पुण्यों का फरू कौन भोगे वे क्वय तो उसे भोगते ही नहीं, क्योंकि अभिमान (अहकार) ही सुख दुःख का भोगनेवाल होता है और मुक्त पुरयों का अहवार तो सदा के लिए समूल नष्ट हो जाता है। वर्म के साथ साथ उसका फल लगा ही रहता है और मुक्त पुरयों दारा भी कमें होते ही रहते है—तन इन फलों को भोगेगा कीन वे यहाँ पर शास्त्राक्षय है ति—

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुद्धः साधुक्रया, द्विपत पापकृत्याम् । वे. मृ. ३ अ., ३ पाद २६ सृ. भाष्य ।

" जो बद्ध पुरप उन मुक्त पुरुषों की सेग करते हैं, उन पर प्रीति करते हैं, ने उनके छुम कमों का प्रच भोगते हैं और जो पुरप भा. १ रा. छी. ११ उनसे हेप करते हैं वे उनके अद्युग कमों का फर भेगते हैं।" साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस प्रकार का फर मिलता है तो ईर्ययातारों की भक्ति-ग्रीति-पूर्ण सेया का कितना फर मिलता होगा इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरवावू की भक्ति उत्तरोत्तर अधिक होने लगी और श्रीरामकृष्ण की सब इच्छाएँ नत्काल तृष्त करना तथा उनकी हर तरह से निरन्तर सेता करना वे अपना परम साभाग्य ममहने छगे। श्रीरामकृष्ण की शारीरिक प्रकृति के अनुसार उन्हें रोज अरबत पिलाना आवश्यक मालूम होने पर उसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर टी। श्रीराम-कृष्ण के स्वास्थ्य विगडने पर उन्हें औषधि देने के लिए उन्होंने वल-कत्ता के प्रसिद्ध वैद्य गगाप्रसाट सेन और डॉक्टर महेन्डलाल सरकार् को नियुक्त कर दिया। श्री जगन्माता को जैसे आभूपण पहिनाने की इच्छा श्रीरामकृष्ण की होती थी, वैसे ही आभूपण मथुरबावू तत्काल बनवाकर श्री देवी जी को अर्पण कर देते थे। वैध्णायतन्त्रोक्त संखीभाग की साधना करेत समय श्रीरामकृष्ण को स्वयं अपना स्त्रीवेदा बनाने की इच्छा होते ही मयुरवाबू ने उसी समय सब प्रकार के हीरा जबाहिरात जडे हुए अलंकार, बनारसी साडी ओढनी इत्यादि छा दी। श्रीरामकृष्ण की पानीहाटी का महोत्सा देखने की इच्छा होते ही मधुरवायू ने उनके वहाँ जाने का प्रवन्ध कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें भीड में कहीं चीट न छगे इसलिए साथ मे दो चार सिपाही लेकर बिना किसी को बताये स्वय उनके संरक्षणार्थ वहाँ गये ! इस प्रकार की अद्भत सेवा के वृत्तान्त के साथ साथ वेस्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असद्भार उत्पन होता हें या नहीं, देवी भी अपार सम्पत्ति उनके नाम दिख देने की बात

रिकारने से उन्हें स्रोभ उत्पन्न होता हैया नही इत्यादि रुनकी अनेक प्रकार की परीक्षा छेने भी बातें भी हमने श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी है। इससे पता लगता है कि मथुरवानू का निश्नास धीरे धीरे ही दट इआ या। सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के शारण जैसे जेसे ने निस्तास की कसीटी पर ठीक उतरने छगे. और, उत्तरोत्तर, अभिक उपचळ स्वम्बय धारण करने लगे वैसे पैसे उनका श्रीरामकृष्ण पर प्रेम अधिकापिक होता गया। मयुरवाबू ने देखा कि लाखी रुपयों का लोन दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेजमात्र भी कभी नहीं होती, सुन्दर स्त्रियाँ जिनके मन में किंचित निकार उत्पन्न नहीं कर सकतीं, सासारिक माना-पमान से जिनके मन में कुछ भी अहकार उत्पन्न नहीं होता (कारण कि मनुष्य को भगपान् जानकर पूजा करने से बढकर मान और कौन सा हो सकता है?), जो सब प्रकार के ऐहिक विषयों से सम्पूर्ण उदासीन है, जो मेरे जीरन के अनेक दोषों को देखरर भी मुझ पर इतना प्यार करते हैं, अनेक सकटों से मुझे उतारते हैं और सब प्रकार से मेरी जल्याण की कामना करते हैं, ने सचमुच में मनुष्य वेपनारी होते हुए भी, 'न तत्र सुर्यो भाति, न चन्द्रतारक, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमनिन' ऐसे रिसी दूरस्य साम्राज्य के निरासी है।

ण्क और बात का प्रभान मथुरवावू के अन्त करण पर पडा। नह है, इस अद्भुन चरिन का मानुर्य। ऐसी अजीकिक ईश्नरी शक्ति का इनमें पूर्ण निकास होते हुए भी ने स्वय बालक के नालक ही वने थे। ओडा भी अहकार उनमें नहीं था! नाह रे चक्तकार! जनके अन्त करण में जो भी भान उरफ्त हो उसे पॉच वर्ष के बालक के समान ने सरलना में जो भी भान उरफ्त हो उसे पॉच वर्ष के बालक के समान ने सरलना में नह देते थे—ल्यामान जिपने का प्रयत्न नहीं करने थे। जैसेभीतर बैसे बाहर । दूसेर को कदाणि कष्ट नहीं देते थे । दूसरे का नुउत्सान होने लायक वे कभी कुळ नहीं कहते थे चाहे लसके कारण स्वय उन्हें कितना भी कष्ट क्यों न हो ।

प्रमुखानु के हलधर नामके एक पुरोहित थे। श्रीरामकृष्ण पर बान्जी की इतनी भिक्त देलकर उसे ईप्या होने लगी। यह मन में कहता था, " इस ममुख्य ने जादूरोना करके हमारे बान्जी को दश में कर लिया है। में आज कितने हिनों से अपना प्रभाग उन पर डालना चाहता हूँ, पर इसके कारण में जुळ कर ही नहीं पाता। तिस पर भी बालक के समान स्वाग बनाता है। यदि इतना सरल है तो भला बताए हमें अपनी बशीकरण निया, पर वैसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सीपे विचा लगा दी यी और बानू मेरे बश में आ ही रहे थे कि न मालूम कहाँ से यह ब्याधि आ गई।" इसतरह के निचारों से यह बडा चिन्तित रहता था और श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर निकालने का मौजा दें रहा था।

उसे यह अनसर शीघ ही मिळ गया। मधुरवाबू के जानवाजार के बांडे में एक दिन सध्या समय श्रीरामक्रम्ण भगनिष्वत्तन में तन्मय होन्तर अर्थनाडा दशा में पंडे थे। पास में कोई नहीं था। कुछ समय परचात् श्रीरामक्रम्ण समावि से उत्तरकर धीरे धीरे सचेत हो रहें पहतने में ही हळधर पुरोहित सहज ही नहीं आया और श्रीरामक्रम्ण को वहाँ अनेला देखनर उचित अनसर मिशा जानकर उसे बडा आनन्द हुआ। इधर उत्तर पास में किसी का न होना निश्चय जानकर वह श्रीरामक्रम्ण के मनीप आया और उनको धनके लगता हुआ बोला, "क्यों रे भट्ट! बाबू को जादू करके वश में कर िया है ! बोल न रे ! अव वयों जुणी साथ ली है ! वयों रे टोंग करता है !" अर्धसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण उस समय बोल ही नहीं सकते थे । श्रीरामकृष्ण को कुछ न बोलते देखकर उसने गुस्से ही गुस्से में "जा रे ! नहीं बोलता तो मत बोल" ऐसा कहते हुए एक लात भारकर वहाँ से अपना मुँह काला किया । मयुरवाबू को मालूम होने से बाहाण का कहीं शनिष्ट त हो जाय, यह सौचकर निरिक्तमानी श्रीरामकृष्ण ने इसके वारे में ज़रा भी चर्चा नहीं को । पर इसके कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मयुरवाबू हलअर पर नाराज हो गये जिससे हलअर नौकरी से अलग कर दिया गया। बाद में एक टिन भामूली बातों में श्रीरामकृष्ण ने उस दिन की चात मयुरवाबू को बताई उसे सुनकर मयुरवाबू कोश और दुःख से सन्तर्भ हो उछ लीर कहने लगे, " वावा ! यह बात मुझे पिल्ट माल्म हो जाता नी यह बाहण कहांप जीवित न बचता !"

मधुर का भिनत-विश्वास ज्यों ज्यों बटीन लगा त्यों त्यों वे श्रीरामइप्या की ही संगत में रहने तथा उनकी अधिकाधिक सेवा करने का उपाय
दूँदूने लगे। उनकी मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अवसर मुझे
अधिक मिलेगा यह सोचकर वे बीच बीच में श्रीरामकृष्ण की जानवाजार
के अपने बाड़े में रहने के लिए ले जाने लगे। तीसरे प्रहर में "चलिए
बाबा, यूमने चलें" कहकर उन्हें कलकता के किसी उत्तम स्थान में अपने
साथ यूमने ले जाया करते थे। बावा के भोजन के लिए उन्होंने सीने चांडी
के बर्तन विपेश रूप से बनवाये थे। उनके लिए सदा उत्तम उत्तम वस्त्र
खरीद देते थे और इतना होने पर भी कहते थे, "बाबा! आप ही तो इस सब
के मालिक हैं। देखिये न, इस सोने की धाली और चांडी की कटोरी में

आपना भोजन हो जाने के बाद आप उस ओर तो छौटकर देखने भी मही। तब मुक्तो ही उन्हें माँज घोकर और पोटकर टीक तरह से रखनोने का प्रत्रध करना पडता है न १ "

लगभग इसी समय, एक अपन्त मृत्यवान बनारसी हुशाहे की दुर्दशा का वृत्तान्त हमने स्त्रय श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुना है। मंयुरवान् नें यह दशाला एक हजार रुपये में खरीदा था। इतनी बीमती और सुन्दर वस्तु ने और दिसे दें, यह सोचकर उन्होंने वड़े आनन्द से उसे श्रीरामकृष्ण को ममर्पण किया ! उस दुशांछ को ओढने से उन्हें बढा आनन्द हुआ, उसमी और ने बार बार देखने छंगे और बढ़े आनद से इधर उधर टहरूंने लगे। उस दुशाले को ने हर एक को दिखाने लगे और दिखलाते समय कहते, ''देखो यह दुशाला मधुर ने १०००।) खर्च करके मेरे लिए लादिया है!"पर बस 'एक ठोटे वालक के समान बोटी ही देर में सब आनन्द चला गया और मन में दूसरे ही निचार आने लगे। "इस दुशाले में निशेष बात क्या है ? इसमें जन और जरी के सिनाय तो और कुछ नहीं है, जिन पचमृतों से सब चीजें तैयार होती हैं उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे ठडक से बचत होती है। (योडे निचार के बाद) पर यह काम तो कम्बल से भी होता है। पिर इसमें इतना अधिक क्या है । और सन वस्तुओं के ममान इससें भी सिन्चदा-नन्द वी प्राप्ति तो नहीं होती, वरन् उछटे इसे ओटने से 'में सर से श्रेप्ट हूँ' इस प्रकार केनल अहकार उत्पन्न होक्र मनुष्य ईश्नर से दूर हट जाता है, यह इसका बडा भारी दोप है। " ऐसा सोचकर उन्होंने दुशाले की जमीन पर फेंक दिया और "इसमे सन्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं होती, यू यू ! "-यह कहते हुए उस पर यूनते हुए उसे पैरों से राँद

डाला । इतने से ही सन्तोप न मानकर उसे वे जलनि का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहाँ कोई आ गया और श्रीरामकृष्ण के हाथ से उसने उस दु:ताले को लुढा किया। मगुरवाबू को यह वृत्तान्त विदित होने पर वे वोले, " वाबा ने ठीक किया !! "

मधुरवाबू श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के सुखभीग और आराम में रतने का प्रयत्न करते थे तथापि श्रीरामकृष्ण का मन कितने ऊँचे विचारों में मान रहता या, यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दीखता है। मधुरवाबू की पत्नी भी उन्हें साक्षाल ईश्वर समझती थीं। मधुर और • उनकी स्त्री दोनों श्रीरामकृष्ण से कोई वात नहीं छिपाते थे। वे दोनो महते थे, "बाबा कोई मनुष्य नहीं हैं । उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं । उन्हें सब बात मालम हो जाती है । मन की बात भी वे जान छेते है।" और वे दोनों सिर्फ ऐसा वहा ही नहीं करते ये वरन् श्रीरामकृष्ण के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। वे अपना खान-पान, उठना-बैठना, सभी न्याहार उनको साथ लेकर ही करते थे। इतना ही नहीं, उनका शयन भी कई दिनों तक एक ही स्थान में होता था। बाबा को किसी समय भी वाडे के किसी भी भाग में जोने की पूरी स्वतंत्रता थी। एसी स्वतंत्रता न देने से छाभ ही क्या था ? कहाँ क्या हो रहा है, यह सत्र बाबा को मालूम हो जाने का उन्हें कई बार निश्चय हो चुका था। इसके अतिरिक्त पुरुप को स्त्रियों में शामिल नहीं होने देने का मुख्य कारण हैं मानसिक त्रिकार। परन्तु इस सम्बन्ध में तो वाजा को घर के किसी एक सगमरमर के पुतछे के समान ही समज्ञना चाहिए। किसी अपरिचित पुरुप को देखकर स्त्रियों के मन मे जिस प्रकार छज्जा और सकोच उत्पन्न होता है वैसा मात्र मधुरवावू के यहाँ किसी स्त्री के मन में श्रीरामकृष्ण

## श्रीरामऋष्णळीळामृत

को देखकर नहीं होता था। उन्हें वे उनमें से ही एक या कोई पाँच वर्ष के छोटे वालक के समान प्रतीत होते थे। सखीमाव से साधना करते समय वे स्त्रीवेप धारण करके इन स्त्रियों में मिळ जाते थे। दुर्गा-पूजाके समय इन स्त्रियों के साथ वे श्रीजगदम्बा पर चॅवर हुछाया करते थे। किसी स्त्री का पति आ जाए, तो ठाटबाट सजाकर पति के साथ वोटने

को रीति आदि सिखाकर उसे पति के शयनमन्दिर में पहुँचाकर व वापस आते थे-इत्यादि अनेक बातें स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुन्तर इन सब स्त्रियों का इस कामगन्धदीन अद्भुत पुरुष श्रीरामकृष्ण से कैसा

अपूर्व भक्ति-विश्वास का सम्बन्ध था, यह सोचकर मन आश्चर्यचिकित हो जाता है और हृदय से यही निकलता है कि उनकी भक्ति, उनकी विस्वास और उनकी निःसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है।

## १६-श्रीरामकृष्ण और मधुरवावू

इस वर्ष मथुरवाव ने घर हुगीधूजा का अरहार वेड ठाटवाट से होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से वावा उन्हींने घर में थे और उत्सव की समाप्ति नक्त वहीं रहने वाले थे । जैसे अपनी माता के पास छोटा वालक निर्मय होकर खेलता है, अनेक प्रकार के उपव्रव करता है, हठ करता है, मचलता है और विनोद करता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था और आचरण निरन्तर मात्रावेश में मग्न रहने वाले वावाजीका था। मास होता था कि मानो आजकल साक्षात् देवी की सूर्ति भी जागृत हो गई है! सारे घर के वातावरण में भी मानो पनित्रना और प्रसन्तत छा गई थी!

मयुरवाबू की अक्ति राजसी थी। उन्होंने अपने बाडे को सजाया था। देवी की मृति का अति जिन्त रीति से श्रृंगार किया था। पत्र, प्रस्प, फल, मूल लादि धूनाइल्यों की भरमार थी। रातदिन मंगलवाध बजते रहते थे; पूजा के किसी भी बाहा उपचार में उन्होंने थोड़ी भी न्यूनता नहीं एड़ने दी। सभी प्रकार की व्यवस्था करने में व्यव्स होने के कारण मयुरवाबू और उनकी पत्नी दोनों को एक क्षण भर भी फुरसत नहीं मिलती थी।

संन्या हो गई है। अब बोड़े ही समय में आरती होने बाली है। आज सखीभान में रहने के कारण बाबा अपना पुरुष होना बिख्कुल भूल गमें थे। उनकी बोल-चाल और अन्य सन न्यनहार निटकुल रित्रयों के समान दीखते थे। मानो ने जन्म-जन्मान्तर से श्री जगदम्वा की दासी या सखी ही रहे हो ! मानो जगदम्वा ही उनके प्राण, वही उनका मन, नहीं उनका सर्वस्त्र हो और उन्हीं की सेना के लिए ही मानो उनका जन्म और उनका जीवन हो ! उनके मुखमण्डल पर भागवेश है अपूर्व तेज इलक रहा था। उन्होने स्त्रीनेश घारण किया था—कौन कह सकता था कि वे पुरुष हैं ? श्रीरामकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना सुन्दर था कि मानो सौन्दर्य भीतर न समाकर अगो के बाहर प्रकर निकल रहा हो। मान के आनेश में शरीर का रग और भी उजवल हो गया था। शरीर में से एक प्रकार की दिव्य न्योति बाहर कैठ रही थी। यह रूप जिस्की दृष्टि में पड जाता था उसकी दृष्टि वहीं अटक जाती भी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप देखता रहे। श्री माताजी (श्रीरामकृष्ण की धर्मपतनी ) कहा करती थीं कि " उस समय उनने शरीर में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा रहता था उसका रम और उनके अग कारग निलकुल एक हो जाता था।" श्रीरामकृष्ण स्त्रय कहते थे, " उस समय तो ऐसा रूप था कि छोग देखते ही रह जाते थे ! वस स्थल और मुख सदा लाल रहता था और शरीर से एक प्रवार की च्योति बाहर निकला करती था। देखने के लिए लोगों की लगातार भीट होने लगी, इसकारण एक बडी चादर से सब शरीर को टॉककर रखने लगा और माता से कहने लगा-'माँ ! यह अपना बाहर का रूप ले जाओ और मुझे भीतर का रूप दी। ' अपने शरीर पर हाय फेतते हुए मैं कहता या, 'भीतर जा, भीतर जा।' बाद में बहुत दिनों के परचात् यह बादाख्य मिन हो गया।"

रूप की चर्चा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल की ही एक बात स्मरण हो आती है। उन डिनो श्रीरामकृष्ण प्रतिवर्ष वर्पाजाल में ३-४ मासअपनी जन्मभूमि ज्ञामारपुकुर मे जाजर रहते थे। बहाँ रहते हुए ने कभी कभी हरय के श्राम शिकड को भी जाते थे। उनजी ससुराल के जयरामगाठी ग्राम पर से गिऊड का रास्ता होने के कारण जयरामगरी के लोग भी उन्हें २-३ दिन आप्रह से रोक रखने थे। श्रीरामकृष्ण का भाँजा हृदय उनकी सेरा के लिए निरन्तर उनके साय ही रहता था। कामारपुकुर में रहते समय उनके दर्शन के लिए और उनके मुख से चार शब्द सुनने के लिए प्रांत काळ से सन्व्यापर्यन्त छोगों का छगातार ताता छगा रहता था । स्त्रियाँ मंनेरे जस्दी जस्दी अपने घर का सन काम निपटाकर स्नान के लिए और हलदाएफर से पानी छाने के छिए घडा छेतर जब निकलती थी तो प्रथम श्रीराम-कृष्ण के घर जाती थीं। वहाँ उनके दर्शन पाकर वण्टा-आध घण्टा बातचीत करने के बाट फिर पानी छेने जाती थी। इतने में ही रात को जिसके यहाँ पक्तान बना होता था, वहाँ को स्त्रियाँ श्रीरामकृष्ण के छिए उनमें से अलग निकाला हुआ अग्रभाग ले आती थीं। ये हित्रपा संत्रेरा होते होते अपने यहाँ आने छग जाती हैं, यह देखकर निनोदप्रिय श्रीरामकृष्ण भभी कभी उनकी ठट्टा नरते थे। वे वहा करते थे, " उन्दानन में जब श्रीकृष्ण ये तन उनसे मीपियों का अनेक प्रकार से और अनेक समय मिछन होता था। यमुना का पानी छाने के छिए जाते जाते गोष्ठ मिळन, सन्व्या समय श्रीकृष्णचन्द्र के गाय चराप्तर छौटते समय गोष्ट्रिक मिउन, तदनन्तर रात को रास मिलन द्यादि कई मित्रन होते थे । क्या वैसा ही यह एक सुन्हारा, स्तान-मिरन है देशियों 2 "

श्रीरामकृष्ण की बातें सुनकर वे हँसती हँसती छोटपोट हो जाती थीं। जब हित्रयाँ अपने अपने घर स्सोई बनाने चळी जाती थीं नव पुरुमों का जमान हो जाता या और उनका बातीळाप होने ळाना या। तीसरे प्रहर हित्रयाँ पिर इकट्ठी हो जाती थीं और सन्य्या समय कोई कोई पुरुप भी आ जाते थे—यही दैनिक कार्यक्रम था।

एक दिन श्रीरामकृत्ण शिकड जाने वाले थे। जाने की सम तैयारी हो जुनी थी। सहा सर्वकाल भारसमापि में रहने के कारण श्रीरामकृत्ण का हारीर छोटे वालक के समान अत्यन्त कोमल और इकुमार हो गया था। थोडी भी दूर जाने के लिए उन्हें गाडी था पालकी की आदश्यकता होती थी। आज के लिए भी पालकी की क्यरस्था की गई। इदय उनके साथ जाने वाला था ही। श्रीरामकृत्ण लाल रेशमी बस्त्र पहने हुए थे। हाथ मे स्वर्ण का इष्ट कनच धारण किये हुए थे। दोपहर का भोजन करके सुँह में पान दवाये हुए पालकी में बैटते समय चारों ओर स्त्री-पुरुषों की बडी भीड लगी हुई उन्हें दिलाई दी। भीड देखकर उन्हें आस्वर्य हुआ और वे हहम से बोले, "हहय, आज यह इतनी भीड किसलिए हो गई है रे!"

हृदय — " और किसलिए ' आप आज गाँउ जा रहे हैं और कुछ दिनों तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा, इस कारण आपको देखने के लिए इतनी भीड हो गई है। "

श्रीरामकृष्ण—" मुझे तो ये सव छोग प्रतिदिन देखते हैं, फिर आज ही ऐसी नरीनता कौनसी है <sup>ह</sup>" हृदय—" आपने आज छाछ रेशमी नस्त्र पहना है और पान ग्याने से आपना सुँह कुछ रम गया है, इसीसे आपना रूप बहुत सुन्दर िनता है—और क्या है <sup>2</sup> इसी कारण लोग जमा हो गये हैं। '

अपने सुन्दर रूप से इन सब छोगो के आफूप्ट होकर आने वी वात समते ही श्रीरामकृष्ण के मन को धक्का छगा। वे सोचने लगे, " हाय! हाय! इस क्षणभगुर वाह्य सौन्दर्य की ओर ही सन का ध्यान है। अन्तरात्मा की ओर कोई नहीं देखता।" पहिले से टी रूप के सम्बन्ध में उनका उदासीन भाजवा,आज तो वह भाव सहस्रगुना वट गया। वे वोले, "क्या " य किचत् एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी भीड है शतो क्या में जहाँ जाऊँगा वहीं ऐसी भीड होगी ? जा, आज म कही नहीं जाता।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी में जानर दुःख से एक कोने में चुप बैठ गये। इसलिए उस दिन ने शिऊड नहीं गए। हृदय तथा अन्य छोगों ने उन्हें बहुत समज्ञाया, पर सन व्यर्थ हुआ। वन्य है इस अठौकिक पुरुष को ! अपने जरीर के सम्बन्ध मे ऐसी तुच्छ देहबुद्धि १ इसके निपरीत हम लोगों की और देखें। 'रूप' 'म्प्प' करते करते पागल हो गये हें। शरीर सौन्दर्य भले ही न हो पर चरमा, रिस्ट्रॉच, नेकटाई, कॉलर, हेअरकट आदि चीजो से सुन्दर वनने के लिए हम कितना कप्ट उठाना पडता है। अस्त-

अत्र जगदम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परन्तु श्रीरामष्टण्य के सखीनात्र के उपशम होने के चित्र तिरुक्तल नहीं टीए रहे थे। उनको वहाँ बैसे हो डोडनर शेष लोगों को आरती के लिए ल चलना जगदम्बा दासी को टीफ नहीं जैंचता था। वह जानती थी फि आरती वी ग्रेंज जान में पडते ही ये एकरम उठकर उसी ओर टीट पड़ेंगे।इमके सिवाय भाकतस्या में तो उन्हें देह भान भी नहीं रहता, यह भी उसे माल्म था। ऐसी ही अवस्था में ने एक बार आग में गिर पड़े ये, पर उसरी उन्हें किला नहीं हुई। उन घातों को आराम होने में काफी समय लगा था। अभी भी कुठ ऐसा ही हो जाय तो ' ऐसे अने को निचार मन में आने के कारण उसे हुउ नहीं सुक्रता था। इतने में ही एक एक उसे एक बात मृद्ध पड़ी और उरन्न ही उसने अपने शरीर के अमूल्य गहने निकालकर औराम इच्य के शरीर में पहिनाते हुए उनके कान के पास लगातार कहने लगी, "बाता, चलिये न! अन आरती शक् होगी, देनी पर आए चँवर इलांकी न '"

भ'नावेश में श्रीरामहप्य कितने ही बाचसज्ञाहत्स हो गये हों या िस नूर्ति के ष्यान से अथना जिस भान के आश्रय में उनका मन समाधिस्य हो जाता हो अथना उम मूर्ति को छोड समस्त जगन् और मार्ने में इनना मन कितनी ही दूर चला गया हो, पर सदा यही देखते में आया हे कि उस मूर्ति का नाम या उस भान के अनुकूल किसी बात का उच्चा-रण उनके कानों के पास बारम्बार करने से उननी समाधि उतर जाती थी ! पानश्वलि योगस्नों में उल्लेख है कि एकाप्र मन का यही गुण वर्ष है । जिस किसी को दैनयोग से चित्त को एकाप्र मरना योडा नहुन सन गया है उसका भी यही अनुमन होगा ।

जगदम्बा दासी की सुक्ति मफल हुई। श्रीरामकृष्ण को ब्रमञ देहमान हो आया। ने आनन्द्र से उसके साथ देवी की आरानी के डिए चलें। उनके, पहाँ पहुँचते ही आग्नी भी सुम्द हो गई। श्रीरामकृष्ण देनी पर चनर हुलाने छो। टालान की एक ओर मधुर आदि पुरन-ममाज आरती देखता था। मधुरबाव का ध्यान रनी-मटली भी ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ भोई एक नई स्त्री देनी पर चनर हुलाती हुई दिखाई दी। उन्हें माल्म पड़ा कि उनकी स्त्री भी पहिचान-नाली ही कोई दूसरी स्त्री होगी।

आरती समाप्त हुईं। श्रीरामकृष्ण ने अपना स्त्रीतेप उतारकर पुरव-वेप धारण किया और बाहर दूसरे टोर्गों के साथ बाते करने गैठ गये। कुछ समय बाद जन मथुर किसी काम से भीतर गये तब अपनी पत्नी में बोटे, "वहाँ आरती के समय तुम्हारे साथ बह नौन स्त्री खटी थी।" जगदम्या दासी ने हुँसनर उत्तर दिया, "आपने नहीं यहिचाना हो तो बाबा थे!" यह कहकर उसने उम दिन का सारा हाल कह मुनाया। मधुर चिन्नत होनर कहने लगे, "सामान्य बातों में उन्होंने समझने नहीं दिया तो उन्हें नीन जान सकता है वही देखो, में चीबीसों वर्ण्ट उनके माप रहनर भी आज उन्हें नहीं पहिचान सकता।"

सप्नमी, श्रष्टमी और नम्मी बढ़े आनन्द से बीती। आज दिजया-द्रजमी थी। पुरोित जन्दी जल्दी घूजा निपटान को, क्योंकि दिसर्जन के पूर्व बहुत सी मिनियाँ बाकी थी और बाद में स्थ्यासमय दिसर्जन होना था। सब को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि देनी के घर खले जाने पर हमारे घर के आनन्द का बाजार उन्बंद जायगा।

यह प्रात मशुरप्राप् के व्यान में अभी तक नहीं आह थी। ने अपने ची आतन्द्र में महत्त के पुरोहित, याँ, सन्देश, आरम फि. ' अप प्रिसर्जन होने के पिटिलें देवी को आकर प्रणाम कर छे।'' पहिले तो यह बात उनके सिर में ही न बुसी। बहुत समय के बाद उन्हें आज विजया-दशमी होने की याद आई। याद आते ही उनके हृदय की एक धकरा लगा। "क्या, आज माता का जिसकेन करना है? क्यों मला "माता की और बाब की कृपा से मुझे तो किसी बात की कभी नहीं है, तब माता का जिसकेन क्यों किया जाय?" ऐसा सोचेत सीचेत वे चुनचार बैठ गये। इधर समय होने लगा। पुरोहित ने पुन: समाचार भेजा कि "एक बार आकर प्रणाम कर लें।" उसी आदमी के द्वारा मथुखाबू ने कहला भेजा कि "माता का विसर्जन नहीं किया जायगा! मी दिनों तक जैसी पूजा हुई, बैसी ही पूजा आगे भी चलेगी। मुझे बिना बताये कोई निसर्जन करेगा तो वह जाने। मुझे वह कार्य कडापि पसन्द नहीं होगा।" यह जिच्छा सन्देश सुनकर सभी लोग स्तथ्य हो गये।

मयुखाबू जिन लोगों का मान करते ये उन सभों ने उन्हें सम-हाया, पर सन निष्फल हुआ । मयुखाबू अपने ही विचारों में मस्तरहें। उन्होंने उन सभों से यही कह दिया कि "में माता का निसर्जन नहीं करता ! में उनकी नित्य पूजा करूँगा । माता की कृता से मुझे उन की नित्यक्ष्वा करने का सामध्ये आपते है, तो में निसर्जन क्यो करूँ !" सभी हार मान गये । पर आगे उपाय क्या है ! ऐसा करने से कैंसे चल सकता हैं मयुखाबू का हठी स्वभान सब को अच्छी तरह मालून भा ! उनकी सम्मित के विक्त निसर्जन करना सम्मव नहीं या । अब अन्तिम प्रयत्न के टिए उनसे निनती की, क्योंकि उसे सकट से छुडाने के लिए अपने कि कि उपने से निनती की, क्योंकि उसे सकट से छुडाने के लिए श्रीरामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुरवाबू का मुख गम्भीर और आरक्त हो गया था। बाँखें भी छाछ छाछ थाँ। वे किसी गहन निचार में मगन दिखाई देते थे और मस्तक नीचा किए हुए अपने बैठक में टहछ रहे थे। यावा को देखने ही मथुरे उनके पास आये और बोछे, "वावा! चाहे कुछ भी हो, में अपने जीवित रहते माता का विसर्जन नहीं करूँगा। मैंने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्यपूजा होगी। माता को छोड़कर में कैसे रह सकता हूँ हैं " श्रीरामकृष्ण उसकी छाती पर हाम फेरफर घोछे, "ओ: ! इसीका तुम्हें बर है ' तुम्हें पाता को छोड़कर रहने के छिए कौन कहता है ! और यदि तुमन विसर्जन भी कर दिया तो वह कहाँ जाएगी ! कहीं माता मी पुत्र को छोड़कर रहा करती है ! और विसर्जन भी अधिक समीप रहकर—प्रत्यक्ष तुम्हारे हत्य में वैठकर—माता तुम्हारी पूजा प्रहण करती जाणा —तव तो दीक है न ?"

श्रीरामष्टरण के अडूत स्पर्श और भाषण से मधुरवाबू को घीरे-श्रीरे देहसान हुआ। इस प्रकार स्वस्य होने के पूर्व उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या नहीं यह नहीं कह सक्ते। परन्तु मालून होता है कि हुआ होगा। ऐसा भी टीखता है कि हृदय में माता का आविभीत्र हो जोन के कारण बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह आप ही आप दूर हो गया। थोड़ ही समय में प्रतिमा का यथानिथि निसर्जन हुआ।

श्रीरामकृष्ण की दिन्य संगत मे निरन्तर रहते हुए उनकी मायसमायि के असीम आनन्द को देखकर संसारी मगुरवाबू को भी एक बार यह उच्छा हुई कि देखे, यह है क्या बात। एक बार इसका अनुभन केना ही चाहिए ‡ मा. १ रा. छी- १२ उनकी हट घारणा थी कि "वाबा के मन में वात ला देने से वे चाहे जैसा कर सकते हैं।" सचमुच ही जिन जिन को उनकी सगित वा लाभ हुआ उन सभी की यही हट घारणा रहा करती थी। मथुराबंदू के मन में यह बात आते ही उन्होंने औरामंग्रन्थ के पास हठ पकड़ा कि "बाबा, तुम मुझे मावसमाधि लगा दो।" ऐसे प्रसमों पर श्रीरामग्रन्थ का उत्तर निश्चित रहता था। उन्होंने कहा, "अरे बावा! ऐसी जन्दी करने कैसे बनेगा? समय आने पर सब कुछ हो जायगा। क्या बीज बोते ही वृक्ष होकर उसका फल खाने को मिल जाता है? क्यों काई! तेरा सब कुछ ठोज है, प्रपच और परमार्थ दोनों हो चल रहे हैं। इसमाधि में हने लगेगा, तो किर तेरा प्रपच के नहीं लगे सकेगा! विदे तू समाधि में हने लगेगा, तो तिरा मन प्रपच के नहीं लग सकेगा! तो पिर तेरी सब सम्पत्त की क्या होगी? इसके लिए तूने क्या सोचा है?"

पर उस दिन यह सब कौन सुनता है । मुसुखाबू ने तो हठ है।
पकड िया था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दॉन को निकल होते देखनर
दूसरा दॉन डाला। वे बोले, "मनतों की इच्छा क्या ईरनर का ऐइन्यें
देखने की होती हैं ! उन्हें तो प्रस्थक्ष सेना करने की इच्छा रहा करनी
है। देखने और सुनने से तो ईरनर के ऐरन्ये-झान से अप उत्पन्न होता
है जिससे प्रेम में कभी हो जाती है। सुनी—श्रीकृष्ण जी के मसुरा चले
जाने बाद गोपियाँ विरह से व्यामुल हो उठीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव को
गोपियाँ के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव वे बदे झानी। उन्हें
कृत्वानन का वास्क्यभाव समझ में नहीं आता था। श्रीकृष्णजी ने
उन्नो इसी वासस्यभाव सो समझने और विषक्ष प्राप्त करने के लिए
केना सा। उद्धन कृत्वानन में जानर गोपियों को समकाने अरे, 'जुम सन

इस प्रकार 'कृष्ण' 'कृष्ण' क्यों कर रही हो र कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगनान् हैं और सर्वव्यापी हैं, यह बात तो तुम्हें मालूम है न ? तो फिर वे मधुरा में हैं और वृन्दापन में नहीं हैं, ऐसा क्यों समज्जती हो ? अतएप इस तरह हताज न होकर आँखें मूँदकर घ्यान करो तो तुम्हें टीख पडेगा कि तुम्हारे इदम ने ही साक्षात् नवनीरदस्याम मुरलीधर वनमाली सर्वडा रिराजमान हैं।'--आदि आदि।यह सुनकर गोपियाँ कहने लगीं, 'उद्भव, तुम कृष्ण के सखा और ज्ञानी होकर हमें यह क्या सिखा रहे हो ? हमने क्या उसे घ्यान और जप-तप करके देखा है 2 अरे ! हमने जिसे साक्षात् देखा, जिसको खिलाया पिलाया, जिसके साथ कीडा की और जिसका श्रुमार फ़िया, उसफ़ा क्या अब ध्यान फ़रें <sup>2</sup> यह ध्यान और जप तप अप हमसे नहीं बन सकता। अरे ! जिस मन के द्वारा ध्यान इत्यादि करने की कह रहे हो उस मन की मालिक यदि हम होती तो अलग बात थी। वह मन तो श्रीकृष्णचन्द्र जी के पादपद्मा में कभी का समर्थित हो चुका है। हमारा कहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेप रह गया है 2 1 यह सब सुनकर उद्धा स्तम्भित हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या है और उसका कितना गम्भीर स्वरूप है। उन गोपियों को गुरु मानकर उद्धर ने उन्हें प्रणाम किया और मधुरानगरी की राह ही। इसी पर से बात होता है कि जो सच्चा भक्त है रह क्या भगवान् का ऐरार्य देखना चाहता है ? उनकी सेरा में ही उसे परमा-नन्द प्राप्त है। देखने सुनने में उसका इतना ध्यान नहीं रहता. क्योंकि उससे उसके भाग की हानि होती है। "

इस पर भी जब मधुरवाबू से पिण्ड नहीं छूटा तब उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। ने बोले, "मैं तो भाई और अधिक नहीं समझता। माता से कहकर देखता हूँ, फिर उसको जो उचित दिखेगा वैसा वह करेगी।"

इस सगद के कुट दिनो बाद मयुरबाबू को अकस्मात् भार समावि प्राप्त हो गई। श्रीरामकृष्ण कहते थे, " मुझे युळाने भेजा। म जाकर देखता हूँ तो वह ऐसा दिखा मानी मनुष्य ही न हो ! आँखें ठाल थीं और उनमें से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। ईश्वर की बातें करते करते और रोते रोते वह भीग गया था। उसका वक्ष स्थल थर-धर कॉप रहा था। मुझे देखते ही मेरे पैरो को जोर से पकडकर छाती से लगा लिया और कहने लगा, 'बाबा ! बडा घात हुआ। आज तीन दिन से यह अवस्था है ! प्रयत्न करने पर भी ससार की ओर मन नहीं लगता। सत्र गोलमाल हो गया है। तुम्हारा भार तुम्हीं वो फले । मुझसे तो यह सहन नहीं होता । 'मैंने कहा, 'क्यों भाई ' अन कैसे ? तूने ही तो कहा था कि मुझे मान चाहिए।' तब उसने कहा, 'मैंने कहा या जरूर और मैं आनन्द मे भी हूँ । पर उस आनन्द का क्या करना है ' इधर सब नाश हो रहा है न ' बाबा ! मुक्ते यह भार नहीं चाहिए, अपना भार आप ही वापस के जाईये। तब तो मुझे हँसी आई और मैंने कहा, ' तुझको तो मैंने यह बात पहिले ही बतला दी थी। ' उसने कहा, ' बाना ! हाँ, सन सर्च है, पर उस समय ऐसा किसे मालूम था कि यह किसी मूत के समान िए पर समार हो जायगा,और जैसा नचाएगा वैसा चौबीसो घण्टे नाचना पढेगा ' अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नहीं। बनता ।' तर्दुः परान्त उसरी छाती पर कुठ देर हाय फेरने से उसका वह भाव शान्त हुआ । "

मयुरवावृ का श्रीरामकृष्ण के साथ कैसा अनोखा तथा मनुर मम्बन्य यो । माधनाकाल में उनको किमी वस्तु की आवश्यकता होने पर उनके यह कहते ही कि "मुझे अमुक वस्तु चाहिए" मधुरबाबू नह नस्तु उनके पास तुरन्त हाजिर कर देते थे। समाधिकाल मे अथना और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते थे यामन मे जो भार उत्पन्न होते थे उन सत्र की चर्चा वे प्रथम मयुरवाद से तिया करते थे और 'यह ऐसा क्यों हुआ ' इस सम्बन्ध में तुम्हारी क्या राय है ' ' इस प्रकार उनसे पूछते थे। उसकी सम्पत्ति का सद्-च्यय कैसे होगा, देवता की सम्पत्ति देव-सेवा और साव सन्तो की ही मेना में लगकर मधुरमानू को उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो – इन वाती की ओर वे सदा ध्यान रखते थे। पुण्याती रानी रासमणि और मथुर-वार के स्मीतास होने पर कुछ दिनों तक हम श्रीरामकृष्ण के आश्रय में आप, तब तक भी बीच-बीच में उनका इस तिपय की ओर ध्यान पाया जाता था ।

मधुखादू के समय से ऐसा प्रबर्ग था कि श्री काली माता और राधा गोनिन्द जी के प्रसाद में से एक बड़ी थाली भर प्रसाद और एक बाली भर फल मिठाई आदि प्रतिदिन श्रीरामकृष्ण के कमरे में उनके स्वत के लिए तथा अन्य मक्तगण जो उनके पास जाय उन्हें वॉटने के लिए भेजा जाता था। किसी दिन विशेष नैनेच चढता तब उसका भी कुठ अश इनके पास आता था

फलहारिणी पूजा के दिन देवालय में बढा उत्सन होता था। एक समय उस उत्सन के दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए स्वामी योगानन्ट आदि बहुत से भक्तगण आये हुए थे। आज श्रीरामहृष्ण बडे आनन्द में थे। बीच-बीच में उन्हें भागवेश होता था और कभी-कभी पाँच गर्र के बाल्फ के समान बडे आनन्द से माता का नाम-समरण करते हुए वे नाचेत थे। जगन्माता की पूजा समाप्त होते होते रात व्यतीत हो गई और योटासा निश्राम लेते लेते भोर हो गया।

क्षाज प्रात काल आठ नौ बज जोने पर भी उनके यहाँ पूर्व प्रबन्ध के अनुसार देवी के प्रसाद की यालियाँ नहीं आई; कालीक्र के पुजारी (अपने भतीजे रामलाल) को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पूठा, पर उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा, "सारा प्रसाद दफ्तर में खजाञ्ची बाबू के पास भेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को मेज भी रहे हैं, आए ही के यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया कौन जाने ?" रामठाछ का करान सुनकर उन्हें और भी चिन्ता होने छगी । "दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया " यही बात वे हर एक से पूजने छंगे । और भी कुछ समय बीत गया तो भी प्रसाद के आने के कुछ चिह्न न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण उठे और ज्ता पहनकर खजाञ्ची याबू के पास गये और उससे बोले. "बाबू जी (अपने कमरे की ओर इशारा करके), उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यों नहीं भिजनाया । विस्मरण तो नहीं हो गया ' आज इतने दिनों से प्रसाद मेजने की प्रया है और यदि अब पिस्मरण होकर इस प्रकार बन्द हो जाय तो वडा अन्याय होगा।" खजाञ्ची बाबू कुछ निस्मित होकर बोले, "हें! अभी तक आपके पास प्रसाद नहीं आया ै सचमुच अन्याय की वात हुई। मैं अभी भेज देता हूँ।"

योगानन्द उस समय छोटे थे । उच्च सार्रण चौधरी के कुछ में जन्म टेने के कारण उन्हें बडा अभिमान था। पुजारी, खजाञ्ची, नौकर आदि छोगो को वे तुन्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने लगे थे, परन्तु इन लोगों से बोलने में उन्हें अपना अपमान मालूम होता या । अतः जव प्रसाद की पालियाँ नहीं आई और श्रीरामकृष्ण ने इसकी पूछ-ताछ की तब उन्होने कह दिया कि "महाराज, अरे न आईं तो न सही। उसमें कौनसी वडी बात है ? आए तो उसमें से कुछ छूते तक नहीं, तब इतनी पूछ-ताछ किस लिए ? " योडे ही समय बाद जब श्रीरामकृष्ण खजाञ्ची के पास स्त्रयं पूछने गए तब योगानन्द मन में कहन लगे, "आज ये ऐसे साधारण फळ-मूळ मिष्टान आदि के ळिए इतनी चिन्ता में न जाने क्यो पड गये ! जिनके मन की शान्ति किसी भी अवसर में विचलित नहीं होती, उन्होंने आज यह क्या मचाया है 🖁 " पर बहुत निचार करने पर भी जन इसका कारण प्यान में नहीं आया तब उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला कि " श्रीरामकृष्ण हों या और कोई हों, सभी अपनी प्रमृत्ति के अनुसार चलते हैं यही मालूम होता है। इनका जन्म पुजारी ब्राह्मण के घर में हुआ है तब उस पेशे का कुछ न कुछ असर तो इनमें आता ही चाहिये; नहीं तो बडे-बड़े संकट के समय की शान्त पृत्ति कहाँ और इस यिकाचित् बात के छिए इतनी दौड-धूप कहाँ ? क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो स्त्रय तो प्रसाद का एक टुकडा भी नहीं खाते; तो भी उसके लिए इतनी खटपट करते फिर रहे हैं। यह वंशानुगत संत्यार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? "

इस प्रकार योगानन्द मन में विचार कर रहे थे, इतने में ी

श्रीरामगुष्ण वहाँ आये और उसकी ओर देखकर बोले, "समफ्ने नहीं।"
साधु-सन्त, देनी-देवता की टीक-टीक सेना होती रहे इसी उद्देश्य से रानी
रासमणि ने इतनी सम्पत्ति रन छोडी हैं। इस कमरे मे जो प्रसाद आता है
वह सन भवतगण ही माने हैं। ईस्तरदर्शन के ल्लिए उस्तुक छोग
ही इस प्रसाद को पाते हैं। इससे ही रानो की सम्पत्ति उचित कार्य में
लगकर उसका दान मार्चक होता है। पर देनालय के अन्य प्राक्षण
जो प्रसाद ले जाते हैं उसका उचिन उपयोग नहीं होना। उसे विचक्त
वे पैसा बनाने हैं। किसी-किसी ने तो वेदया रन छी है और उस उह
प्रसाद ले जातर खिजते हैं। यही रोजगार चलता है। इसलिए वैतान
होने पाने और रानी का दान अशत. सार्यक होने इसी उद्देश्य से मैं यह
हमाड़ा कर रहा हूँ।" श्रीरामगुरूण की हल्बडी का यह अर्थ छनकर
योगानन्द चिकन हो गये और उन्हें अपने निचारों पर लज्जा हुई।

श्रीरामजुरण का मधुरवानू से सन्तमुच कैसा अद्भुत सम्बन्ध पा ।
मधुरवानू का भनित-निद्दास नदते बदते अन्त में उन्हें बाबा प्राण से भी
प्रिय मालूम एडने छो । इसका मुख्य कारण केवल उनका बाबा के प्रति
अहेतुक प्रेम और उनकी छोटे बालक के समान अरस्या ही थी ।
सासारिक सब निर्यों से पूरे अनिम्ह छोटे बालक पर किसे प्रेम नहीं
होता ! वह यदि पास हो नो बिल्डे खल्दे या उपद्रव करते करते उसे
कहीं कोई किसी प्रभार चोट न लग जाय, इस बात की साजधानी
यणायुक्ति कीन नहीं करता और श्रीरामजुल्य के बालभाज में कृत्रिनात
या टींग लेश मात्र या हो नहीं । इस मात्र में रहते हुए सन्दानु ऐसा
मालूम होता या कि वे एक बालक के समान आमरक्षा करने में
असमर्य हैं। इसलिए तेनस्वी और बुद्धिमान मधुर के मन में सब बातों

में उनमी रक्षा करेन की भागना मा रहना स्वामानिम ही था। अत जैसे एक ओर श्रीरामकृष्ण की देवी दाकिन पर उन्हें अस्यन्त स्ट निस्मास या वैसे ही दूसरी ओर बाना को एक अनजान बाटक समझकर उनमी रक्षा करने के लिए वे सदैव कमर कसकर तैयार रहते थे। सर्ने अप्रभान और अल्पन्न बाटकमान का ऐसा निचन मिश्रण बाना में देखकर मथुर की यह स्ट भागना हो गई थी कि सभी बातों में ही नहीं, उरन् प्रत्यक्ष देहरक्षा के कार्य में भी श्रीरामकृष्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवी जिन्त तथा बुद्धि से परे स्ट्रम पारमाधिक निपय में भेरी रक्षा बाना करेंगे। सर्ने बाबा, मथुर के उपास्य देतता होते हुए भी, बाटकमान की सरखता और परानळियता की मुस्याबू समझाया करते ये और यह समझाने की स्रोतन मी श्रीरामकृष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमे उरफ्त हुई थी।

मधुर के साथ बार्त करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण को शौच भी इच्छा हुई और वे उठकर चेळ गए। गएस छौट आने पर उनका चेहरा बहुत चिन्तायुक्त दिखा। श्रीरामकृष्ण बोळे, "अरे! आज कैसी आपित आ गई? कितना बडा कीडा गिरा। इतना बडा कीडा किसी को नहीं गिरता, तब फिर मुझे ही क्या हो गया?" अभी एक क्षण पूर्व मयुरवाद को किन किल आव्यातिक निषय समझानेनाळे नावा साधारण शुद्ध-सी बात के छिए छोटे बाळक के समान चिन्तित होकर मयुर के पास समानान के छिए आए थे! उनका कहना सुनते ही मयुर बोळे, " नाह! यह तो बडा अच्छा हुआ बाबा! सभी के जरीर में अमन में अनेक सुनिचार

उत्पन्न करके उससे कुर्तान कराता है! जगडम्बा की कृषा से आपने शरीर से कामभीट गिर पडा। क्या ही अच्छी बात हुई! उसके पिप में इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिए! "यह सुनकर छोटे बाठक ने समान उनका समाधान हो गया और वे बोले, "वाह, ठीक कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुन्हें यह बात बता दी।"

प्रसंतनश एक दिन बाबा कहन लगे, " यह देख माता ने मेरी ओर इशारा करके समझाकर कहा कि जो तेरे अंतरत भक्त हैं, वे सब आयेंगे और तुक्ते ईस्टरी निपम का उपटेश लेंगे, झुनेंगे और प्रत्यक्ष अनुभन करके प्रेम और भक्ति प्राप्त करेंगे। ( अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीर का आश्रय लेकर माता अनेक खेल खेलेंगी, अनेको परोपकार करेंगी और इसीलिए इस देहरूपी पिंजडे को अभी तक उसने नहीं तोडा है और यरनपूरिक कायम रखा है। तुम क्या कहते हो। यह सन अम है या सच है—बताओं तो सही। '"

मधुर बोछे, " श्रम क्यों होगा बाता ! माता ने आपको अभी तक कोई मुठ बात नहीं दिखाई तो यही मुठ कैसे होगी ! यह भी सच ही होनी चाहिए ! मछा अभी तक आपके मक्त आते क्यों नहीं हैं ! ये जस्ती-जस्दी आ जार्य तो हम सब मिछकर आनन्द घरें !"

बस, बाबा को बात जैंच गई। वे बोले, "क्या वर्षे भाई <sup>2</sup> न जाने वे सत्र क्षत्र आर्थेंगे <sup>2</sup> माता ने दिखाया और बताया, इतना तो सत्य है ! अब इसके उपरान्त उसकी इच्छा।" इसके बात बहुत टिनों के पश्चात् एक दिन मथुरवाब ने श्रीराम कृष्ण से पूठा, " बाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ अन्तरग भक्त आने बाले हैं, पर अभी तक कोई आया नहीं <sup>2</sup> "

श्रीरामपृष्ण—" वं क्व आयेंगे सो कीन वताए, पर ने आयेंगे अनस्य ! माता ने स्वय ही मुक्से नहा है ! उसकी वताई हुई अन्य सव वातें विछकुळ सच होती गई तो फिर यही वात क्यों न होगी " ऐसा फहकर माता की यह वात क्या ब्र्ट हो जायगी इस निचार से वे वंड चिन्तित हो गये ! उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मथुर को दु ख हुआ और यह सोचकर कि व्यर्थ ही उन्होंने यह प्रस्मा छेडा उन्हें परंचर-चाप होने छगा ! अत वे वाळक स्वमानवाळ श्रीरामहण्ण के समाभान के छिए बोळे, " वावा, वे आयें, या न आयें मैं तो तुम्हारे चरण-कमछो का चिरकाछीन भक्त वेठा, हूं फिर यह बात ब्रूट कैसे हुई ! मैं अनेळ ही क्या तुम्हारे सौ भक्तों के स्थान मे नहीं हो सकता ! इसी कारण माता ने कहा कि बहुत से भक्त वायेंगे।" इस नाक्य से श्रीरामहण्ण का समाधान हो गया ! वे बोळे, " शायद जैसा व कहता है नैसा ही हो, कीन जाने !"

रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल चार कत्यायें धीं। रासमणि की तीसरी पुत्री मयुरवाबू वी प्रथम पत्नी थीं, उसकी मृत्यु के बाद राणी ने अपनी किनष्ठ कत्या से इनका विवाह कर दिया था। भविन्य में अपनी लडिक्सों के बीच झगडा न हो, इस विचार से दूरहर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी सम्पत्ति का बटवारा कर दिया था। बट-बारे के बाद एक दिन मयुरवाबू की पत्नी अपनी बहिन के दिस्स के

तालाय में स्नान करने गईं। उहाँ से थोडी सी तरकारी तोडकर लौटी। -श्रीरामनुष्ण वहाँ उपस्थित थे । अन सहज ही उनकी दृष्टि उस ओर पड गई और वे यह देखकर अपने मन ही मन अनेक विचार करेने लंग-" सेजगिनी ' विना पुछे दूसरे की यस्तु ले चली, यह तो वडा अन्याय हुआ। मालूम नहीं, विना पूठे दूसरे की उस्तु छना चोरी कहरू।ना है <sup>2</sup> न जाने यह बात उसके प्यान में आई या नहीं ।परती भी दूसरे की बस्तु इस प्रकार छेनी ही क्यों चाहिए 2" उनके मन में ये विचार उठ ही रहे थे कि उस तालाव की मालकिन भी वहाँ आ पहुँची। तुरन्त ही श्रीरामक्ष्ण ने अपनी देखी हुई सब बात उसे पूरी पूरी बता दी। उसने सब सुन खिया और इतनी छोटीसी बात की ओर श्रीरामकृष्ण का ऐसा गम्भीर मात्र देखकर तह अपनी हॅसी रोक न सकी और बोली, "सचमुच बाबा ! सेज ने बडा अन्याय किया ।" इतने में सेजिंगिकी भी पहाँ आ गई और अपनी बहिन के हँसने का कारण सनकर बोली, "बाबा! यह बात भी आपने इसको बता दी ? यह देखने न पाए इसिंटए कितना डिपकर मैंने वह भाजी तोडी थी और आपने सारी बात हस वनाकर मेरी फजीहत कर दी।" इतना कहकर दोनों बहुनें हॅमने लगीं, तब श्रीरामकृष्ण बोळे, "क्या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि यगार्थ बटनारा हो चुका है, तो बिना पूछे कोई चीज़ के जाना अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए मेरे मुँह से बान निकल पड़ी।अय आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो । " यह सुनकर उन दोनों बहिनों को और भी हँमी आई और वे मन में कहने छगीं कि बाबा का स्वभार चडा सरळ है।

<sup>..</sup> मधुरवायू की पत्नी को श्रीरामहृष्य सेजियिती और मधुरवायू की सेजियाबुकदा करते वे।

एक ओर बाबा का बान्फ के समान उतना सन्छ स्वमान और दूनरी ओर इतने अक्तिमान !

एक समय मधुरबावू का किसी एक दूसरे जमी तर से इगडा हो गया और मधुरबावू की आज़ा ने मारपीट भी हो गई। उसमें वह जमींदार मारा गया। मधुर ने इस सकट के समय श्रीरामकृष्ण की शरण टी और उनके पैर जोर ने पकडकर बोले. " बाबा, अब मुक्ते बचाईये।" बाबा ने पहले उमकी बहुत असीना की। वे बोले, " मूर्ख कहीं का, रोज कुछ न कुछ शंत्रट लेकर लाता जा और कहता जा बाबा मुक्ते बचाईये! रे मूर्ख ! क्या, कोई भी काम हो, सभी के कर सकने का सामर्थ्य मुक्ते हैं ? जा, अब अपने किसे का फल वृ ही भोग। मेरे पास क्यो आया हैं ?" परन्तु मधुर ने जब किसी तरह न होडा, तब तो वे फिर बोले, ' अच्छा निकल यहाँ से, जा, पुन. ऐसा मत करना। माना के मन में जो होगा नहीं होगा।" और सचमुच मधुर पर से वह सकट टल गया!

इस प्रकार दोनों तरह के भागे का मधुर को अने क बार अनुभम हो जाने के कारण उनका ऐसा रह दिश्यास हो गया था कि इस यह-रिषया बाबाबी हुपा से ही मेरा सारा धन कहिये, प्रताप किर्चय - दिका हुआ है। इसी कारण ने उन्हें ईश्वर का अनतार मानकर उनकी भन्ति करते थे। अपने उपास्य के सम्बन्ध में जो खर्च किया जाता है उससे विपयी छोगो की भन्ति की मात्रा सहज ही अनुमान थी जा सकती है। मधुर चतुर, हिसाबी, ज्याहार-कुशल और बुद्धिमान थे। बाग के लिए ये कितने मुक्तहस्त होकर पानी के समान थैसा बहाते थे, यह देग-कर भी उनकी भन्ति का अदाज हम लगा सकते हैं। मेले मे, नारक में जन श्रीरापकृष्ण केंद्र रहते थे तब नह उनके सामने दस दस रपयों नी पुष्टियाँ वाँनकर अच्छे गायकों को पुरस्कार देने के लिए रख देते थे। गाना सुनते सुनते थिंड कोई गाना श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त क्रिय लगता था तो ने कभी कभी सारी की सारी पुष्टियाँ एकदम उसी गायक को दे टालते थे। मसुर पर इसना कुछ भी असर नहीं होता था। बहिक उन्हें "बाबा जैसे महान् पुरुपों को महान् पुरस्कार ही देना चाहिए" कहूनर और भी अधिक पुष्टियाँ उनके सामने रख देते थे। कभी किसी गाने से तबीयन खुश हो जाती थी तो पुन सभी पैसे उस गुनैये कोबे दे टालते थे। इतने से ही नृष्य न होकर वे पास में देने लायक कुछ भी न रहने से एकआब बार अपने शरीर पर के बहुमूल्य वस्त्र को ही देकर आप समाधिकमन हो जाते थे। इस प्रकार टी गई अपनी सम्यक्ति को सार्थक समझकर मधुर आमन्दमन हो उन्हें पढ़ा बढ़ने उगते थे।

बाबा को साथ लेकर मधुर ने काशी, युन्दानन आदि की याना की। उस समय बाबा के कहने से काशी में उन्होंने 'क्रवतर ' होकर टान किया और जिसकी जो बस्तु चाहिए थी वही उसे दी। उस समय याबा को भी कुछ देने की इच्छा उन्हें हुई, परन्तु बाबा को तो निसी भी बस्तु का अभाग नहीं दिखार्ट पडा। उनका अस्यन्त आग्रह देखकर वामा बोल, " मुद्रेत एक कमण्डल दे। वामा का यह अलौकिक स्याग टेखकर मधुर की ऑको में पानी आ गया।

तीर्पपाना करते हुए श्रीरामष्ट्रप्ण नैयनाय के पास एक खेडे में से जा रहे पे । यहाँ के छोगों का दु व्व क्छेरा टेखकर बावा का हृदय विषय गया । ने मधुर से जोडे, " व तो माना का कोदीजात है। इन सर्ग

खोगों में से प्रत्येक को एक एक वर्<sup>त्र</sup> और एक एक बार सिर में छगाने च्यायक तेळ और पेट भर मोजन करा दे । " मशुर पहले कुठ अनमने हो गए और बोटे, "बाबा! इस तीर्य यात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो गया है और इन न्होगों की संख्या भी बहुत है। इन सब को अन वस्त्र देने चले तो और भी अधिक खर्च होगा। अब कैसा किया जाये?"पर श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक न सुनी। गाँव के छोगों की निर्धनता और उनके द्व:ख को देखकर उनका अन्त:करण भर भाषा या और आँखो से अधुवारा वह रही थी। वे बोले. "दर हो मुर्ख ! तेरी काशी को मैं नहीं चलता। चला जा, में इन्हीं के साथ रहेंगा। इनेका कोई नहीं है. इनको छोडकर में कहीं नहीं जाता।" यह कहकर एक छोटे वालक के समान गळा फाड़कर वे उन्हीं लोगों मे जाकर रोने छगे। यह हाछ देख-कर मधुर ने तुरन्त ही कलकत्ते से अनाज और कपडा मँगवाया और झावा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया । उन निर्धन छोगों *के आनन्द* को देखकर बाबा को भी वड़ा आनन्द हुआ और उनसे विदा छेकर वे मधुरवाय के साथ काशी गये। फिर एक बार वे मयुरवावू के साथ उनकी जमीन आदि देखने गये थे। उस समय भी वहाँ वे छोगों के क्लेंग को देखकर उन सब को उन्होंने अन-वस्त्र दिलाया।

निरस्तर भागानस्था में रहनेवाले श्रीरामकृष्ण का ममुरवाबू से इस प्रकार का अद्भुत और मधुर सम्बन्ध था। साधनाकाल में एक समय उन्होंने जगन्माना से प्रापेना की कि " माता, मुझे शुष्क साधु मत बना। मुझे रस में रख।" ममुर से उनका यह अद्भुत ममुर सम्बन्ध ही इस प्रापेना का फल है। इसी कारण से जगन्माता ने श्रीरामकृष्ण को बता दिया था कि तुम्हारी टेहरसा आदि के लिए तुम्हारे साप चार लोग अंगरक्षक ( Body Guards ) भी भेज दिये गये हैं । इन चारों में मंगुर ही पहले और श्रेष्ठ थे। और सचमुच ईवन्त-योजना के निना ऐस्र सम्भन्न चीदह वर्ष तक दिनना सम्भन नहीं है। हाथ री पृथ्वी ! इस प्रकार के निश्च और मंजुर सम्भन्न तहों है। हाथ री पृथ्वी ! इस प्रकार के निश्च और मंजुर सम्भन्न तहों आज तक कितने देखे हैं और हैं भोगवासने! धन्य है तुझे! मंजुल्य के मन को तहें किस प्रकार फौलादों जजीर से जकल रखा है। इस प्रकार के शुद्ध-बुद्ध मुक्त रम्भान और अद्भुत प्रेम नास्सल्य की मूर्तिमंग्री प्रतिमा श्रीरामकृष्ण के देशेंन से और उनके कल्याणमय सत्सग का लाभ पाकर भी हमारा मन तुझे से लगा हुआ है। अत. भोगनासने ! तुझे धन्य है!

एक दिन श्रीरामकृष्ण के मुँह से मधुरवायू की अनेक वात झनकर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एक व्यक्ति ने कहा, "महाराज, (मृद्ध के बाद) मयुरवायू का क्या हुआ है क्या उसे निश्चय ही पुन. जम किना नहीं पडा होगा।" श्रीरामकृष्ण ने उत्तर दिया, "कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म किया होगा, और क्या है उसकी भोगवासन नष्ट नहीं हुई थी।" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण ने दूसरी बाते निकालीं।

ऐसा है मयुरवाबू का चरित्र । विशेषत साधनाकाल में श्रीरामकृष्य के चरित्र से उनका कितना धनिष्ठ सम्बन्ध था, यह बात उपरोक्त वर्णन से योड़ी बहुत ध्यान में आ सकती है । इस प्रकार की सेत्रा, इस प्रवार की भित्त, इस प्रकार का विश्वाम और अपने आराध्य देखता के प्रति इस प्रकार का अत्यन्त प्रेममय, भिन्तमय और विश्वासमय, दिच्य तथा अलैकिक सम्बन्ध का नृचान्त हमने न कहीं देखा है, न कहीं पढ़ा है और न सुना है। इस अटीकिक सम्बन्ध के बारे में जितना अधिक विचार किया ज़ाय, मन उतना ही अधिक आस्चर्य में डूब जाता है। श्री जगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण की टिज्य छीला में सहायता पहुँचाने के लिए ही मुख्यान् को भेजा था, ऐसा भाव निःसन्देह उत्पन्न हो जाता है। देखिये तो सही, श्रीरामकृष्ण की साधना के प्रारम्भ में ही उनका मधुरवान् से प्रथम सम्बन्ध हुआ। साधना को समाप्त कर जब श्रीरामकृष्ण अद्देत भावभूमि के अध्यक्ष स्थान में सर्वटा अवस्थित रहने लगे तथा यथार्थ सद्गुर पदधी पर आरुट होकर अद्देश छोककल्याण करने लगे उसी समय मधुरवान् का हेहावतान हुआ। मधुरवान् का काम समाप्त हो गया, परन्तु उन्होंने अपना काम ऐसा कर रखा है कि आध्याणिक जगत्में उसकी जोड़ का दूसरा नहीं दिखाई देता ! धन्य है वे मधुर और धन्य हैं वे श्रीरामकृष्ण !

## १७-साधना और दिन्योन्माद

"जिम समय ईदबर्धेन की प्रचण्ड तर्में बिना किसी निमित्त मनुष्य के मन में उठने लगती है, इस समय उन्हें हज़ार प्रयक्त करने पर भी पीछे नहीं हटा सकते।"

"उस समय माता का क्यी न क्सी रूप में टर्गन हो जाय तो ठीक, अन्यथा प्राण इतने व्याहुल हो जाते थे कि मालूम पड़ता था कि प्राण अभी ही निकल रहे हैं }—और लोग कहते थे कि यह पागल हो गया है }"

—-श्रीरामकृष्ण

जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाने के कारण श्रीरामकृष्ण के लिए कुठ दिनों तक कोई भी काम करना असम्भव हो गया। श्री देवी की पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक कर्म भी उनसे नहीं हो सकते थे। निश्रवावृ की सम्मति से एक इसरे बाह्मण की सहायता से हृदय वह काम करने लगा और यह सोचकर कि मेरे मामा को बीई मामुरोग हो गया है उसने उनके औषधोपचार की व्यवस्था की। हृदय का एक वैध से परिचय था। उन्हीं की औषधि श्रीरामकृष्ण को देते हुए बहुत दिन वीत गये, पर कोई लाम न हुआ। तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के शासुरोग से पीडित होने का समाचार उनके घर कामारपुत्रर मों पहुँचा दिया।

श्री जगदस्या के दर्शन के दिए अत्यन्त व्याकुर होकर श्रीराम-कृष्ण जिस दिन बेहोश नहीं पड़े रहते वे, उस दिन नित्य के समान वे र्जा-अची आदि करते थे । पूजा ध्यान आदि करने समय उनके मन में **म्या हुआ करता या और उन्हें क्या अनुभ**न होता था इसका घोडा मा दिग्दर्शन वे हमारे पास कमी-कभी कर देते थे। वे कट्ते थे, "श्री जग-उम्बा के नाटमन्दिर (समामण्डप ) में जो भैरन की एक ध्यानस्थ मूर्ति है उसे देखकर व्यान करते समय मैं मन से कहता था, 'ऐसा ही शान्त और स्तब्ध बैठकर तुझे जगदस्या का चिन्तन करना चाहिए।' व्यान करने के लिए बैठने ही मुझे स्पष्ट सन पडता था कि शरीर की सब मन्धियाँ पैर से ऊपर तक खट खट आजाज करती हुई बन्द हो रही हैं। मानो भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो। जब तक मैं प्यानस्य रहता था, तब तक शरीर को थोड़ा भी हिलाने अपना आसन बदलने या बीच में ही प्यान को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने की विल्कुर जिस्त नहीं रहती थी। पहेले के समान घट-खट आवाज होकर-इस समय सिर से पैर तक-सन्धियों के खुलने तक मानो कोई बलात मझ एक ही स्पिनि में बैठाल रखता हो । ध्यान के आरम्भ में खद्योत पुरुज के समान ज्योतिबिंदु के पुञ्ज दिखाई देते थे। कभी कभी कुहरे के समान ज्योति से सब दिशाये ब्याप्त हुई प्रतीत होती थी, और कभी कभी चाँदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योति समुद्र सब दिशाओ में फैला हुआ दिखाई देता था। ऑखे मूँदने पर ऐसा दिखाई देता था और नई बार ऑफ़ें बिलकुल ख़ुदी रहने पर भी ऐसा ही टिखना था। में टेख रहा हूँ वह क्या है, यह समझ में नहीं आता वा और ऐसा दर्शन होना भटा है या बुरा, यह भी नहीं समझता था । अनएर व्याकुरुता-वर्षक माता में में प्रार्थना करता था कि 'माता ! मुझे यह क्या होता है सो नहीं जान पडता (तेरी प्रार्थना करने के छिए मुझे मन्त्र-तन्त्र का नी ज्ञान नहीं है। क्या अरने से तेरा दर्शन होगा सी तुही बता।

तेरे सिशाय मेरा दूसरा और कौन है <sup>27</sup> अन्यन्त ल्याफुठ चित्त से में ऐसी प्रार्थना बरता था और रोने लगता था। "

इस समय श्रीरामकृष्ण की पूजा और ध्यान आदि कृत्यो ने कुठ निलक्षण रूप धारण कर डिया वा। वह अद्भुत तन्मय भान दूसरे को समझाकर बतलाना कठिन है। उस भार मे श्री जगदम्बा का आश्रय रेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास, सरल्ता, नारणागतभात्र और माधुर्य सदा दिखाई देता था। गम्भीरता या देशकालपात्रानुसार,विविनेपेय मानते हुए चळना अयवा भावी बार्नी का निचार करके दोनों हाथों में छड्डू प्राप्त करने आदि व्यवहारों का उनमें पूर्ण अमान दिखाई देता था। उन्हें देखते ही ऐसा मालूम होता था कि मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा में ही अपनी शुद्र इच्छा और अहकार को डुवाकर "माता <sup>।</sup> तेरे इस अनन्य शरणा गत बालक को जो कुछ कहना हो या करना हो सो द ही बढ और कर। 'इस प्रकार अन्त करण से कहते हुए मानी वे जगदम्बा के हाथ के यन्त्र बन उर सभी काम कर रहे हों, परन्तु इस प्रकार अस्यन्त निरहकार पृक्ति से व्यवहार करने के कारण दूसरे लोगों के विसाम और नामों से उनके व्यवहार का निरोध होता था। इससे भिन्न भिन लीग पहले पहले आपस में और आगे चलकर स्पष्ट रूप से तरह तरह **की बातें कहने लगे। परन्तु ऐसी स्थिति** हो जाने पर या ोगों के ऐसा करने पर भी सब व्यर्थ हुआ। जगदम्बा का यह अलौकिक बालक सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता रहा और इस कारण ससार का कोलाहरू उनके कानों में प्रवेश ही नहीं, वरता, था, । वे इस सामा, ससार में, रहते, सुर, भी, ज, रहते, के

समान थे। चाटा जगत् उन्हें स्वप्नयत् भासता था और उसे पूर्ययत् सप्य मानना उनके छिए किसी प्रकार सम्मय नहीं था। 'सस्य ' यदि कहीं कुठ उन्हें इस समय दिखता था तो वह-फेनल श्री जगढम्बा की चित्मयी आनन्दघन मूर्ति ही थी।

इसके पहले पूजा, ज्यान आदि के समय उन्हें कमी माता का एक हाथ ही दिखाई देता या और कभी एक पैर ही अथना मुखकमळ €ी, पर अब तो पूजा के समय उन्हें जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता या। उन्हें दिखता था कि मानो वह हैंसती हैं, बोलती हैं, "यह कर और नह न कर " आदि बताती हैं और उनके साथ चलती-फिरती है। नैतेच लगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिखता था कि माता के नेत्रों से एक दिव्य व्योति बाहर निकलकर नैयेष के सब पढार्यी को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खीचकर पुन नेत्रों में प्रतेश कर रही है। अर उन्हें ऐसा दिखता था कि नैवेच लगाने के पूर्र ही वहीं माता अपने जरीर की दिव्य प्रभा से सारे मन्दिर की प्रकाशित फारती हुई प्रायक्ष मोजन करने बैठी हैं। हृत्य कहता या, " एक दिन श्रीरामकृष्ण की पूजा हो रही थी। इतने में मैं भी एकाएक वहाँ गया और देखा कि वे श्री जगदम्बा के पादपद्मी पर जिल्लार्घ अपण करने के लिए तन्मय होजर खडे हैं। इतने ही में एकाएक 'ठहर! रहर ! पहले मत्र कहता हूँ, तब खाना ' ऐसा जोर से बोलते हुए उन्होंने पूजा नहीं छोडकर प्रथम नैनेच ही लगाया।"

एहले पूजा, प्यान आदि जाते समय उन्हें अपने सामने जी पापाणमूर्ति में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आदिर्भाव दिखाई देता था । अब देराल्य में वे जारर देखते थे तो उन्हें पायाणमूर्ति ही नहीं दिखती थी। उत्तेम स्थान में मानो जीवित, जाप्रत, चिन्मयी माता अभयदान देती हुई सदा दिखाई देती थी। धीरामकृष्ण कहते थे वि नाम पर हाथ उगाम्मर देखने से मालूम होता था कि मानो सचमुन माता रमासीच्यास ने रही हैं। बिट्युल जॉर्खे पाट पाड कर देनने पर भी रात को देशी के शरीर की छाया दीपक के प्रकाश के बगाण दीमाठ पर पडती हुई बही भी नहीं दिखाई देती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सुनने में आता था कि माता थैरों में पैजन पहिनकर एक बालिमा के समान बढ़े आनन्द से मुनसुन शब्द करती हुई सीडी पर से जपर जा रही है। यह सम्ब है या नहीं यह देखने के छिए बाहर आने पर यथार्थ में यही बात दिखतों थी कि माता अपने केश खुटे छोडकर छन्ने पर खड़ी है और बीच बीच में करमते ही ओर या बभी गाता की और देखती है।

हर्य कहता था," आरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते ये तो उस समय का कहना ही क्या था १ पर अन्य समय भी हन दिनो काछोमन्दिर में प्रवेश करते ही शरीर रोमाचित हो जाता था। अत. श्रीरामकृष्ण के पूजा करते समय क्या क्या होता है, यह सब देखने का अनसर में कभी नहीं खोता था। कई बार में अचानक वहाँ जा पहुँचता था और जो वहाँ शिलाई पडता था उस्पत्त उस समय यचाप मन भवित और आद्वर्ष में इन जाता था, पर वाहर आते ही सक्षय उत्पन्न हो जाता था। मुझे ऐसा उगता था कि 'मामा सच्युच पागक तो नहीं हो गये हैं १ अन्यश पूना में इन प्रकार अध्यावार वे कैसे वस्ते हैं रानी और ममुखाई यो यदि इनका पता क्योगा तो वे न मालूम क्या करेंगे हैं १ क्ष निचार मन में आते ही भय उत्पन्न होता था। पर इघर देखों तो मामा में इस बात की छाया तक न थीं और उन्हें यह बात बताई जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहते भी नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। पर एक प्रकार का भय और सङ्कोच मन में पैटा होकर ऐसा लगता था कि मानो मुंह को ही किसी ने दवा रखा है। तब तो मन में यही आता था कि उनकी ययासाध्य सेग करते रहना ही हमारा एकमात्र कार्य है; पर तो भी मन में यह शका बनी ही रहती थी कि किसी दिन कोई अतिष्ट न हो जाय।"

मन्दिर में एकाएंक जाने से श्रीरामक्कण के जिन व्यन्हारों से हृदय के मन में भिक्त और मय दोनों निकार हुआ करते थे, उसके सम्बन्ध में वे हमसे कहते थे, "एक दिन ऐसा देखा कि जौ, बिखार्य तैयार करके मामा ने पहिले उससे अपने ही मस्तक, कक्ष, सर्व अग मे, इतना ही नहीं, वरन् प्राद को भी स्पर्ण किया और तत्पश्चात उसे श्री जगदस्यों के चरणों में चढाया।

"एक दिन यह देखने में आया कि किसी मताले के समान उनके नेज और छाती आरकत हो गई थी। उसी अनस्या में पूजा के आसन पर से उठकर वे भूमते हुए ही सिंहासन पर चढ गये और जगदम्बा की ठुड़ी एकडकर उसे हाय से सुहलाने लगे, बीच में ही गाना गाने लगे, हैंसने लगे और धीरे धीरे कुछ कहने लगे तथा माता का हाय पकटकर नाचने लगे।

" एक दिन श्री जगटम्बा को नैतेच लगाते समय मामा उटकर गेट हो गये और शाल में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंहासन पर चढ़ गये और वह कौर माता के मुख में टाव्ते हुए कहने व्यो — 'खाओ! माना! खाओ! अच्छी तरह खाओ!' बोटी देर बाद बोटे, 'क्या कहती हैं! में पहिले खाऊँ! तो फिर को मैं ही खाता हूँ।' यह कहकर उसमें ने मुळ अंश आप स्वयं खाकर पुन. वह कौर माता के मुख में टाव्ते हुए बोटे, 'मैंने नो खा दिया, अब त खा भवा।'

"एक दिन निवद लगाते समय एक विल्टी म्याऊँ म्याऊँ म्याऊँ करती वहां भा गई, तब मामा ने 'खाओ माता, खाओ भला' यह कहते हुए, वह सारा निवेद विल्ली को ही खिला दिया!

"एक दिन रात के समय जगदम्बा की पूछंग पर झुडाकर मामा एकदम ' सुप्ते अपने पास सोने को कहती हो १ अच्छा तो फिर सो जाता हूँ माता ! ' यह कहकर जगदम्बा के उस रुपहरी पूछंग पर सुष्ठ समय तक सोचे रहे !

"पूजा करते समय वे इतनी तन्त्रयता के साथ ध्यान करते रहते थे कि बहुत समय उन्हें बाह्य जगत् की स्मृति विव्यकुळ नहीं रहती थी। ऐसा कई बार होता था।

"सबेरे उटकर जगडम्बा के हार के लिए माना स्वयं ही बगीचे में जब फूल तोड़ते वे उस समय भी ऐसा दिखता या कि वे किसी से बोर रहे हैं, हैंस रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं।

" सारी रात मामा को निद्रा नाम को भी नहीं आती थी। किसी भी समय उठकर देखो तो मामा माधानस्या में किसी से बातचीत कर रहे हैं अथना गा रहे हैं या पंचवटी के नीचे च्यानस्य बैठे हैं।"

हृदय ऋहता था कि श्रीरामकृष्ण के इस कार्य को देखकर मन मे तरह तरह की शकाएँ की होती थीं। तो भी दूसरो से यह बात बताने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी; क्योंकि डर छगता था कि सम्भन है वह दूसरा मनुष्य अन्य छोगो के पास उसकी चर्चा करे और ऐमा होत होते वाबू के कान तक भी यह बात पहुँच जाय और कोई अनिष्ट परि-णाम हो जाय । पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने छगा तो वह बान छिए-कर भी जब तक रहेगी व अन्त में यह बात दूसरों की दृष्टि में आई और इसका समाचार खजाञ्ची बाबू के पास भी पहुँच गया । वे स्वय एक दिन आक्रर सब हालचाल देख गये, पर उस समय श्रीरामकृष्ण को किसी देवता चंद्र हुए मनुष्य के समान उप रूप में और निर्भय तथा नि सकीच व्यवहार करते देखकर उन्हें बुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दफ्तर में लौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर रिचार होने लगा और अन्त मे यह निश्चय हुआ कि छोटे भट्टाचार्य \* या तो पागल हो गये है या उन्हें किसी भूत ने घेर लिया है। अन्यथा पूजा के समय इस प्रकार शास्त्र निरुद्ध आचरण कभी न करते। चाहे जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि जगदम्या की पूजा-अर्चा आदि कुछ नहीं होती, महाचार्य ने सब अष्टाचार मचा रखा है और यह बात बाबूजी के कान में अपस्य ही टाल देनी चाहिए।

मपुरवावू को जब यह बात माळूम हुई तो उन्होंने ऊहा, " में स्वयं आफर सन बातें देखिंगा, तब तक भट्टाचार्यजी को वैसी ही पूजा करने दो जाय।" यर बात जाहिर होते ही प्रत्येक ब्यक्ति कहने छगा, " अव

अधिरामकृष्य को दवालय के नौकर-चाकर छोटे महाचार्य कहते थे।

भग्नाचार्य की नौकरी निश्चय ही इट चायेगी। अपनी पूजा में देवी कितने दिनों तक श्रयाचार सहन करेगी?" एक दिन विना किसी को वताये पूजा के समय मधुरवायू आकर बहुत समय तक श्रीरामकृष्ण के कार्यों को व्यानपूर्वक देखते रहे। भार में तन्मय रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का व्यान उदर नहीं गया। पूजा के समय पूर्ण उक्ष्य जगदम्बा की ओर ही रहने के कारण मन्दिर में कौन आवा कौन गया, इस बात का ध्यान उन्हें कभी नहीं रहना या। मधुर की समझ में यह बात थोड़ी ही देर में आ गई। तत्पश्चात् जगदम्बा के साथ श्रीरामकृष्ण का बाउक के समान व्याहार देखकर उन्हें यह जन्म गया कि इन सक्ष का का प्रात्म उत्तर उन्हें यह माजूम एटा कि इस प्रकार के निक्तर सिक्ति विश्वास सिक्ति ही है। उन्हें यह माजूम एटा कि इस प्रकार के निक्तर सिक्ति विश्वास से यदि जगदस्वा प्रसन्न न होगी तो किर होगी किस उपाय

भिनत ही है। उन्हें यह मालूम पटा कि इस प्रकार के निय्कपट भिन्नत निवास से यदि जगदम्या प्रसन्न न होगी तो फिर होगी किस उपाय से ' पूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की आँखों से बहती हुई अश्रुभारा, उनका अदम्य उस्साह, उनकी भागतन्त्रयता, उनका अन्य सब विपयों के प्रति पूर्ण दुर्श्वय आदि देखकर मशुर का हृदय आनन्द और भिनत से भर आपा। उन्हें भास होने लगा कि भिन्दर में मानो सचमुच दिल्य प्रकाश भरा हुआ है। उनके मन में निक्चय भी हो गया कि महाचाय की अवस्य ही देनी का दर्शन ही चुका है। योडी देर बाद वे बड़े भिन्तवुक्त अन्त करण से और अश्रुप्ण नेत्रों से श्री जगदम्बा को और अश्रुप्ण नेत्रों से श्री जगदम्बा को और अश्रुप्ण नेत्रों से श्री जगदम्बा को और उसने उस

अन्त करण से और अश्रुष्णे नेवाँ से श्री नगदम्या को और उसके उस अहर्र पुजारी को दूर से ही वारम्बार प्रणाम करने लगे और यह कहते हुए कि "आज इतने दिनों में देवी की यपार्थ प्रतिष्ठा हुई है, इतने दिनों में अप उसकी सच्ची पूजा होने लगी है" मबुरवावू किसी से छुठ व बहकर अपने बाढ़े में वापस आ गये। दूसरे दिन मन्दिर के प्रधात कर्मचारी को उनका हुक्म मिला कि "महाचार्य महादाय जैसी चाह वैसी पूजा करें। उनसे कोई छुठ भी छेडटाड न करें।"

उपरोक्त वृत्तान्त से शास्त्रज्ञ पाटक समज्ञ सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण के मन में इस समय बटी भारी क्रान्ति हो रही थी। वैधी भक्ति की सीमा को लाँचकर इस समय वे अहैतुकी प्रेमाभिक्त के उच्च मार्ग से वडी शीघना के साथ आगे वट रहे थे। यह क्रान्ति इतनी स्वामाविक और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरो की बात तो जाने दीजिये, स्वयं उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका स्वरूप केवल इतना ही समझ में आया था कि श्री जगदम्बा के प्रति अपार प्रेम के अखण्ड और उदाम प्रवाह में मै आ पड़ा हूँ और वह प्रमाह जिधर के जाये उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी कारण बीच बीच में शंका होती थी कि " मुहे ऐसा क्यों होता है, मैं उचित मार्ग ही से तो जा रहा हूँ ? " इसीडिए वे व्याकुटता से माता से कहते थे, " माता ! मुत्रे यह क्या होता है मैं नहीं समझता, मैं सीथे मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं, यह भी मैं नहीं जानता; इसलिए मुझे जो करना उचित हो, सो तु ही करा, जो सिखाना हो, सो तु ही सिखा और सदा मेरा हाय पकड कर चळा।" काम, काञ्चन, मान, यहा, सब प्रकार के ऐहिक भोग और ऐर्वर्य से मन को हटाकर अन्तःकरण के अत्यन्त भीतरी भाग से वे श्री जगदम्बा से उपरोक्त प्रार्थना किया करते थे। करुणामयी ने अपने असहाय वालक का आक्रोश सुना और उसका हाय एकड़कर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की । उनके साधना-काछ में उन्हें जिन-जिन वस्तुओ अथवा जिन प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता थी, वह सब स्वयं ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और उन्हें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति के अत्युच्च शिखर पर स्वाभाविक सहज भाव से छे जाऊर विठा दिया।

अनन्याहिच तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । नेपा नित्याभियुक्ताना योगश्चेम प्रहाम्यहम् ॥

—-गीसा ९। २२

मीता में भाषानु ने जो इस प्रकार भी प्रतिका की है और जो आहम सम दिया है उसमा अक्षरश पालन श्रीरामकण्ण के सम्बन्ध में उनके इस समम के चित्र में ज्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता ह तथा मन सन्य और आहचर्यचिति हो जाता है। 'ईर्रम् प्राप्ति के लिए सर्वस्य त्याग नरने नले साधक को आवस्यम प्रतुओ का अमान कभी नहीं रहता, " यह बात वह बड़े साधमों ने मुद्दा से बतलाई है, तथापि सरायग्रस्त मनुष्यों ने इस विधान भी स्पना यदि आहिन काल में प्राप्त न ने ती होती तो इस विधान भी स्वाप विकास मिलता सहाया अस साखात् श्री जाग्रस्का ने इस शास्त्रीय विधान की सिल्यता सहाया और दुष्ट मन को दिखाने के लिए श्रीरामकृष्ण का हाय पकड़ कर उनसे यह लीलाभिनय भराया।

श्रीरामष्टणण करते थे कि ईश्तरफ्रेम की प्रचण्ड तरमें बिना निसी निभित्त जब मतुष्य के मन में उमड़ने लगती हैं, तब हजार प्रयान करने पर भी उन्हें पीठे नहीं हटा सनते । इतना ही नहीं, परन् कई नार उनने प्रत्रक नेम को घारण करने में असमर्थ होनर यह स्पृष्ठ जड़ शरीर जर्जर हो जाता है। इस तरह कर सानन मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के प्रचण्ड नेम को सहन करने योग्य शरीर ना रहना अत्यन्त आत्रश्यक है। आज तक केनल अनतारी परुगों के शरीर ही इस प्रचण्ड बेम को सर्वेटा महन करने में समर्थ हुए हैं। इसी कारण भित्तशास्त्र में अपतारी पुरुषों को बारम्बार "झुड़-मत्यितप्रह्मान्" कहा गया है। मक्तिशास्त्र का कथन है कि रजोगुण और तमोगुण जिनमें लेश मात्र भी नहीं हैं, ऐसे शब्द सत्वगुण के उपादान से बने हुए शरीर को लेकर वे इस ससार में आते हैं। इसी शारण सब प्रकार के आज्यास्मिक भाग वे सहन कर सकते हैं। इस तरह का शरीर धारण करने पर भी ईर्न्नरीय मान के प्रचल नेग से कई बार उनकी, विशेषत अक्तिमार्ग से जानेवाले प्रस्यो को, अत्यन्त कप्ट होता हुआ टिखाई देता है। भाव के प्रवट वेग के कारण ईसा मसीह और श्री चेतन्य देन के शरीर की सन्त्रियाँ शिविल हो गई थी और उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान वृंद बृंद रक्त बाहर निकलता था, इस दशन्त से उपरोक्त बात राष्ट्र समझ में आती है। इस प्रकार के शारीरिक विकार यहापि उन्हें अत्यन्त कष्ट देते थे. तथापि उन्हीं की सहायता से उनके शरीर की प्रवेक्ति असाधारण मानसिक वेग धारण करने भी शक्ति प्राप्त होती गई और आगे चलकर जब उनके शरीर को मानसिक वेग धारण करने वा अभ्यास हो गया तब ये सत्र निकार उनके शरीर में पहले के समान सदा दिखाई नहीं देते थे।

भान भिक्त के प्रबद्ध बेग से श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी समय से अनक अद्भुत विकार उत्पन्न हुए। साधना प्रारम्भ करने के घोडे ही दिनों में उनके शरीर में निल्ह्मण दाह उत्पन्न हुआ और वह जैसे जैसे कटता चला, नैसे वैसे उन्हें उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पडा। इस गानदाह का कारण स्वय श्रीरामकृष्ण हमें इस प्रकार बतलाते थे कि सन्त्या, पूजा आदि करते समय शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप पुरूप को दग्न कर सकते हैं। साजनाओं के प्रारम्भ करते ही गानदाह उत्पन्न हुआ तन में मन में मन्ने रुगा, "अन यह और वहाँ वा रोग ना गया ?" धीरे धीरे गानदाह नदता ही गया और निरुकुट असहा हो गया। अनेक प्रकार के तेन म सिर पर मालिश कर के देखा, पर कोई लाम म हुआ। परचान एक दिन पचानी के नीचे में बैठा था, तब ऐसा देखा कि (अपने शरीर नी ओर उमली दिखाकर) इसमें से एक लाल-खाल आँखोंनाला भवकर स्वरूप का काला पुरूप शरानी के समान झूमते हुए बाहर निजलकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसी के पीठ पीठ गर आ बस्त्र पहने हुए, हाथ में त्रिशृल धारण किये हुए एक अत्यन्त मीम्नाकृति पुरूप नाहर आया और उस काले पुरूप से युद्ध करके उसने उसे मार डाला। इस दर्शन के बाद कुठ दिनों के छिए गानदाह नम पड़ गया। इस पाप पुरूण के दाध होते रही हुई उ महीने तक लगातार नामदाह से असहा नष्ट होता रहा था। "

श्रीरामक्षण के श्रीसुल से हमेंत यह सुना है कि पाप पुरुष के नए होने पर कुछ ही दिनों में उनमा गान्नदाह कम हो गया, पर पोड़ ही दिनों में नह पुन हुन्क हुना। उस समय श्रीराममृष्ण नैथी भिनत में सीमा को उल्ल्घन मरके श्रेमा भिनत से जगदम्बा की स्वामें तम्मय हो रहे थे। ममश यह गाजदाह इतना नहा कि पानी में भिगोया हुआ परन्न सिर पर लगानार तीन घण्टे पानी टपक्रने हुए रखने से भी वह दाह मम नहीं होता था। आगे चर्मर भैरती ब्राह्मणी ने आमर इस दाह रो निनने सहज उपाय में दूर कर दिया, इसका वर्णन जांग आएगा। इसके माट एक समय और मी उन्हें असब गाजदाह हुआ। उस समय श्रीरामष्ट्रण्ण मधुरमाम मी सामनाएँ कर रहे थे। हृद्य कहता था, अभी नी मी नी सी नी सी सी मार पर से सी नी सी उसे जिस प्रमार

पीडा और बेदना होती है उसी तरह श्रीरामकृष्ण को उस समय हुआ करती थी। उसके कारण वे लगातार छटपटाते रहते थे।" यह गात्रदाह बहुत हिनों तक बना रहा। कई हिनों के बाद श्री कनाइलाल घोपाल से उनका परिचय हुआ। ये सज्जन उच्चे श्रेणी के अक्ति-उपासक थे। उनके कहने से श्रीरामकृष्ण देवी का इष्ट कवच धारण करने लगे और उसी से उनका गात्रदाह हूर हुआ। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण की इस प्रकार की जदमुत पूजा देखकर अपने घर रहीटने पर मधुरवाबू ने सारा बृत्तान्त रानी रासमणि से कह दिया । भिनतमती रानी को यह वाल छुनकर बढा आनन्द हुआ । श्रीरामकृष्ण के मुख से मिनतस्सूर्ण मजन छुनकर बढा आनन्द हुआ । श्रीरामकृष्ण के मुख से मिनतस्सूर्ण मजन छुनकर उनके प्रति पहले ही से उनका आदरमात्र था । इसके सिनाय जब श्री गोविन्दजी की प्रतिमा भग हुई घी उस समय भी उनके भिनतपूर्ण इत्य का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें हुआ ही था। इस बात से उन्हें भी जँच गया कि श्रीरामकृष्ण के समान सरल, प्रतिज्ञ और मिनतमले पुरुष एर श्रीजगदम्बा की कृषा होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने भी इसप्रकार के अद्भुत पुजारी का सब फार्यकलाए स्वय देखने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया।

आज रानी रासमिणि श्री जगदम्या के देवालय में स्वयं आई थी। अत. नौजर-चाकरों में बडी हटवडी मच गई थी। सदा के कामचोर रहोग भी आज अपना अपना काम बहुत दिख खगाकर कर रहे थे। बाद पर जाकर गंगास्नान करके रानी देवालय, में आई। श्री जगदम्या की पूजा उसी समय समाप्त हुई थी। श्री जगदम्या की प्रणाम करके गंनी मृति के सनीप बैठ गई और छोटे महाचार्य की मी वहीं खड़े देखकर रानी ने उनसे श्री जगदम्या के एक दो पद गाने के शिए कहा। श्रीरामष्ट्रण्य भी शीघ ही रानी के पास बैठकर अस्व-त तन्मयता के साय रामप्रसाट, कमळाकान्त आदि साधकों के मस्तिपूर्ण पट गाने लगे। कुछ पद गाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना गाना एकाएक बन्ट कर दियाऔर बड़े क्रोध से "यहाँ भी ससार के जिचार पहाँ भी ससार के जिचार ' कहते हुए अकस्मात् रानी को टो समाचे छगा दिये। अपने बालक को गळती करते देख पिता जिस तरह कुद होकर उसनी ताडना करता है, उसी तरह का श्रीरामकृष्ण का यह आचरण था।

इस विचित्र कार्य को देखकर अस्तपास राटे हुए नौकर चाकरों में वडी इलचल मच गई। कोई कोई एकदम श्रीरामकृष्ण को पकडने के लिए दौड पड़े। देनालय में यह गडबड देखनर वाट्र के नौतर लोग भी दौडते हुए भीतर आने छमे। " स्वयं रानी को इस पागछ पीर ने तमाचे लगा दिये, तब तो निश्चय ही इसेक सौ वर्ष पूरे हो चुके " आदि बजनाद दुग्रू हो गई, परन्तु इस गडबड के मुख्य कारण—श्रीरामकृष्ण और रानी राममणि दोनी ही बिलकु र शान्त बैठे रहे। इस सारे कोलाहर की ओर श्रीरामकृष्ण का ध्यान विलक्तिज नहीं था : वे तो अपने ही निचार में मग्न थे। मेरे मन में जो निचार उत्पन्न हो रहे थे उनका पता श्रीरामरूष्ण को कसे लग गया, इसी बात का आइचर्य रानी अपने मन्म **पर रही थीं। नौकर चाकरों की धूमवाम और को**ळाहरू अविक बढ़ जाने पर रानी का न्यान उस ओर गया। वह समझ गई कि ये लोग निरपराध श्रीरामकृष्ण को मारने से पीछे नहीं हटेंगे । अत उन्होंने गम्भीर स्तर मे सब को आज़ा दे दी कि " भद्दाचार्य का कोई अपराप नहीं है। तुम कोई उन्हें दिसी प्रकार का उन्छ मत दो।" बाद में मयुरनावृ के कान

में भी नर बात पहुँची, तब उन्होंने भी रानी की ही आड़ा कायम रखी। इस घटना से नहीं फिसी-फिसी को बढ़ा दु ख हुआ, पर उसना उपाय ही क्या था <sup>24</sup> वर्डों के झगडों में पड़ने की पचायत हम गरीब छोगों को क्यों हो <sup>27</sup> यह निचारकर बेचार सभी छोग शान्त बैठ गये। अस्तु---

श्री जगदम्त्रा के चिन्तन में ही सदैन निमन्त रहते के समय से श्रीरामकृष्ण के मन में भक्ति और आनन्दोल्लास की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि श्री जगदम्बा की पूजा-अर्चा आदि नित्य नैमित्तिक कार्य किसी प्रकार निपटाना भी उनके छिए असम्भव हो। गया था। आप्यामिक अरस्या की उन्नति के साय-साय वैधी कर्म किस तरह आप से आप इंटने लगते हैं इस निषय में श्रीरामकृष्ण एक अत्यन्त चमता हथा दशन्त देते थे। वे कहते थे - " जब तक यह गर्भवती नहीं होती तब तक उसनी सास उसे कुछ भी खोने को और सन प्रजार के काम करने की बहती है, पर उसके गर्भवती होते ही इन वातों की छानबीन झुरू हो जाती है और जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगता है, दैसे वेसे सास उसे उम काम देने लगती है और जब प्रमृति का दिन समीप आने लगता है, तब तो गर्भ को कुछ हानि न पहुच जाय इसडर से उससे कुछ जाम करने के लिए भी नहीं कहती। प्रसृति के बाद उस स्त्री के पास काम केवल इतना ही रह जाता है कि वह अपने क्षित् की सेवागुश्रम में ही लगी रहे । "श्रीरामकृष्ण का भी स्वय अपने सम्बन्ध में श्री जगदम्बा की बाह्य पूजा अर्चा के निपय मे निछकुर यही हाछ हुआ। उन्हें अन पूजा-अर्चा आदि से त्रारे में समय आदि का घ्यान नहीं रहता था । सदैव जगदम्बा के ही चिन्तन में तन्मय होकर जिस समय उसकी जैसी सेवा करने की लहर मा. १ रा. छी. १४

उन्हें आ जाती थी, उस समय त्रैसी ही सेता करते थे। फिसी सगय पूजा आदि न करके प्रथम नैवेश ही अर्पण करते थे; कभी ध्यानमन होकर अपने पृथक् अस्तित को ही मृल जाते थे और श्री जगडम्बा की पूजासामग्री से अपनी ही पूजा कर छिया करते थे। भीतर बाहर सर्रत्र थी जगदन्या का निरन्तर दर्शन होते रहन के कारण इस प्रवार का आचरण उनसे हो जाया करता था यह बात हमने उन्हीके मुँह से छनी है। वे कहते थे, "इस तन्मयता में ठेश मात्र कमी होजर यदि श्री जगदम्बाका दर्शन क्षण भर भी न हो, तो मन इतना भ्याकुल हो जाता था कि उस निरह की असहा वेदना से मैं जमीन **पर** इधर-उधर छोटने छगता था और अपना मुँह जमीन पर विसकर, दु ख करते हुए रोते रोने आकाश पाताल एक कर डालता था। जमीन पर छोटने से और पृथ्मी पर मुँह को विस डाळने के कारण सारा शरीर ग्रून से लाल हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। पानी में पड़ा हूँ, जीचड़ में गिरा हूँ, या आग में गिर गया हूँ, इसकी सुपि ही नहीं रहती थी। ऐसी असहा वेदना में कुठ समय बीत जाने पर पुन श्री जगदम्बा का दर्शन होता था और पुन ंमन में आनन्द का समुद्र उमडने लगता था ! "

श्रीरामक्रष्ण के प्रति मधुरवाबू के मन में अपार भक्ति और आदर चुद्धि थी, तथापि जब उन्होंने रानी को भी मार दिया तब तो मधुर के मन में भी शका होने छगी और उन्हें बासुरोग हो जाने का निरुचय होने छगा। मधुरवाबू के मन में ऐसा होना कोई आस्पर्य की बात नहीं थी; क्योंकि मासून पडता है कि मधुरवाबू कुछ भी हो, विषयबुद्धिनाल ही तो थे। सम्मन था कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अनस्या का परिचय टीक न होने से ही उनके उन्माट होने का अनुमान हुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्रीरामकृष्ण को उन्माद हो गया है, उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैच गंगाप्रसाद सेन से श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराकर उनसे उन्हें औपिष दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही करके मयुरवाबू शान्त नहीं हुए। "अपने मन को ठीक टीक सम्हाळ-कर रखना चाहिए और उसे अधिक मङ्केन न देकर यथाशिक्त साधना करते जाना चाहिए " इस प्रकार तर्क-युक्ति की सहायता से भी श्रीराम-कृष्ण को निश्चय कराने का प्रयत्न उन्होंने अपनी ओर से किया। इस तर्कयुक्ति का निश्चय श्रीरामकृष्ण को कराते समय मयुरवाबू की किस प्रकार फड़ीहत होती थी, यह इसके पूर्व बताए हुए छाछ और सफेद पूछ के वियय पर से पाठक समझ सकते हैं।

देशी की नित्य-नियमित पूजा-अर्चा श्रीरामकृष्ण के द्वारा होना असम्भव जानकर मथुरवाबू ने उस कार्य के छिए दूसरा प्रबन्ध कर दिया। श्रीरामकृष्ण के चचेरे माई रामतारक छगमग इसी समय काम हुँदते दूँदते दक्षिणेक्यर आए हुए थे। उन्होंको मथुरवाबू ने श्रीरामकृष्ण के आराम होने तक उनके कार्य पर नियुक्त कर दिया। यह बात सन् १८५८ की है।

रामतास्त्र को श्रीरामकृष्ण हल्यारी कहा करते थे। उनकं सम्बन्ध में हमसे श्रीरामकृष्ण कई वार्त बनाया करते थे। हलधारी बढ़े अच्छे पण्टित और निष्टावान साधक थे। श्रीमद्भागवत, अध्यात्म-रामायण आदि श्रंष उनको बढ़े श्रिप थे और उनका वे नित्य पाट करने थे। श्री जगटम्या की अपेदा श्री विष्णु मागवान पर ही उनकी अधिक मिन पी, तथापि देवी के प्रति उनको मन में अनादर नहीं पा, और इसी कारण उन्होंने देवी के पुजारी का कार्य स्वीकार कर विया। काम पर नियुक्त होने के धूर्व उन्होंने अपने छिए प्रसाद के बदले रोज कन्चा अन्न मिल्ले का प्रबन्ध समुरबाबू से कहकर करा छिया था। मयुरबाबू ने प्रयम् तो ऐसा प्रबन्ध करने से इन्कार किया। वे बोले, "क्यों ? प्रसाद छेने मे तुम्हें क्या हानि है ! तुम्हार भाई गटाधर और भाउन्जे हृदय तो रोज देवी का प्रसाद अहण करते हैं। वे तो कभी सुखा अन्न छेकर हाथ से नहीं पकाते। "हल्खारी ने उत्तर दिया, "मेरे माई की आव्यातिक अवस्था बहुन उन्च है, वे कुछ भी करे तो भी उन्हें दीप नहीं छम सकता। स्वय मेरी अनस्या उत्तनी ऊँची नहीं है। अतः यदि मैं तैसा करूँ तो मुहे निष्ठाभंग करने का दोप छगेगा।" मयुरबाबू इस उत्तर से सतुष्ट हो गए और उन्हें स्था अन्न छेकर रसोई बनाने की अनुमित दे दी। उस समय से हल्खारी पचवटी के नीचे रसोई बनाकर मोजन किया करते थे।

हलधारी का देवी के प्रति अनादर नहीं या, तथापि देवी को पशुबिट देना उन्हें पसन्द नहीं था। विशेष पवों में देवी को पशुबिट देने की प्रया दक्षिणेख़्तर में प्रचिटत थी। अत उन पवों के दिन रोज के समान आनन्द और उल्लास से देवी की पूजा वे नहीं कर सनते थे। ऐसा कहते हैं कि लगभग एक मास तक देवी की पूजा करने के बाद एक दिन वे सन्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामने श्री जगदम्या उप कर घारण करके खड़ी हो गई और बोली, "चला जात यहाँ से। तेरी पूजा में प्रहण नहीं करता और उस अपराय के कारण तरा उल्लेस ना समाचार उन्हें कर अपना पुत्र के मारा का समाचार उन्हें दिश्व हुआ हो ही हिनों में अपने पुत्र के मारा का समाचार उन्हें दिश्व हुआ, तब उन्होंने यह सब व्यवन्त श्रीरामकुष्ण को बता दिया

साधना और दिव्योग्माद

गेविन्दबी की पूजा करने छमे।

और श्री जगदम्बा के पुजारी का कार्य छोड़ दिया। इस समय से ट्रय

:बी भी पूजा करने रूगा और हिलधारी उसके स्थान में श्री राधा--

## १८-प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ

(१८५५-५८)

"भरे जीवन में लगानार १२ वर्ष तर ईरवरमेम का प्रचण्ड कुरान दमडा हुआ था ' माता को भिन्न भिन्न रुपों में वेसे देंगें, — यही वृत सदा सुक्त पर सवार थी ! "

" यहाँ ( मरी ओर से ) सर्व प्रकार की साबनाएं हो चुकी ! जानयोग, मिलतथोग, कंमयोग और इठयोग भी !—आयु कहाने के छिए !—"

, —श्रीरामङ्ग्ण

श्रीरामनृष्ण के साधनाकाल की बात बतात समय, प्रयम स्वय उन्होंने उस फाल के बारे में जो बात समय समय पर बताई हैं, उनना निचन करना चाहिए। तभी उस समय की बातों को ठीक ठीक बताना सरल होगा। स्वय उनके सुँह से हमने यह सुना है कि कुल बारह बर्य तक निरन्तर भिन्न भिन्न साधनाओं में वे निमन्न रहें। दक्षेणदर्त में श्री जगउन्मा की प्राणप्रतिश्वा १८५५ में ता. २१ मई, मृहस्पतिवार के दिन हुई थी। उसी साज श्रीरामकृष्ण ने वहाँ पुजारी का पर प्रहण किंग सौर सन् १८५५ से सन् १८६६ तक यही बारह वर्ष का समय उनका सामनाकाल निहन्त होता है। यथिए स्थल मान से यही समय निहन्नत होना है तथाण इसके बाद भी तीर्थयाम में भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहां से छौटने पर कमी कभी दक्षिणेक्षर में भी उनका साधना में मग्न रहना पाया जाता हैं।

स्यूट मान से इन बारह वर्षों के तीन भाग हो सकते हैं। पहला भाग सन् १८५५ से १८५८ तक के चार वर्षों का है। इस अबि में जो मुख्य मुख्य घटनाएँ हुई, उनका वर्णन हो चुका है। दितीय भाग सन् १८५८ से १८६२ तक के चार वर्षों का है। इसमें भैरवी ब्राह्मणी की संरक्षा ने उन्होंने गोकुङ-व्रत से आरम्भ करके मुख्य मुख्य चौसठ तंत्रों में वर्णित साधनाओं का यदाविधि अनुष्टान किया । तृतीय भाग सन् १८६२ से १८६६ तक के चार वर्षों का है। इस अप्रधि में रामायत पंथ के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राममन्त्र की दीक्षा की और उनके पास की रामछाछा की मूर्ति प्राप्त की। वैष्णवं तन्त्रोक्त सखीभाव का छाभ उठाने के लिए उन्होने छः मास स्त्रीवेप में ही रहकर सखीमाव की साधना की, श्रीमत् परमहंस तीतापुरी से संन्यास-दीक्षा छेकर उन्होंने वेदान्तोक्त निर्विकला समाधि का लाम उठाया और अन्त में श्री गोविन्दराय से इस्टाम धर्म का उपदेश छेकर उस धर्म में बताई हुई साधना की। इसके अतिरिक्त इन बारह वर्षें। की अवधि में ही उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त सल्य-मात्र की साधना की और कर्तामजा, नदरसिक आदि वैष्णव मतों के अन्तर्गत पन्थों की भी जानकारी प्राप्त की ।

प्रयम चार वर्षों की अवधि में उन्हें दूसरों से आव्यागिक विरय में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई थी, तो वह केनल श्रीयुत केलाराम मह से टी हुई शक्ति-मन्त्र की दीक्षा ही हैं। ईस्तरप्राप्ति के विषय में उनके अन्तःक्ररण में अत्यन्त व्याकुलता उत्यन्न हो गई थी और उसीकी सहा- यता से उन्होंने ईश्तरदर्शन का लाम उठाया। यह व्यामुलता उत्तरी-त्तर अधिकाधिक बटकर उससे उनके शरीर और मन का रूप इतना यहल गया या कि उसकी उन्हें कल्पना तक न यी। उससे उनके नये नये भाग उत्पन्न हुए। इसकेसियाय इसी व्याकुलता से ही उनके मन में अपने उपास्य देग के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और वैधी भिन्न के सर्व बाह्य नियमों का उल्लंघन करके वे प्रेमाभिक्त के अधिकारी वन गये जिससे उन्हें शीघ ही श्री जगदम्या के दिन्य दर्शन की प्राप्ति हुई।

इस पर कोई सहज टी कह सकता है कि "तब बारी क्या बचा था ? श्रीरामञ्चण को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था ती फिर अब इसके बाद साधना करने के लिए उन्हें कोई कारण ही जेप नहीं था।" इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आपस्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आपस्यकता अवश्य थी । श्रीरामकृष्ण कहते थे-- " युक्ष, छता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फूल फिर फर निकलते हैं, परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम फल तत्परचात् पुष्प निकलते हैं !!' साधनाओं के निषय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास बिलकुल उसी तरह का हुआ । इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आनश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाल के प्रथम माग में यदाप उन्हें मित्र मिन्न दर्जन प्राप्त हुए ये तथापि जब तक उन्होंने द्यास्त्रों में वर्णित साधकों के जास्त्रीयसाधन पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के साप अपने स्वत के अनुभवों का मिळान करके देख नहीं छिया, नया जब तक अपने अनुमार की सचाई और बुठाईका निश्चय नहीं कर रिया और इस प्रकार के अनुमर्जे की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, तब नक उनका मन सटा शंकायुक्त ही बना रहता या।श्रीरामकृष्ण कहते थे- "श्रीजगदम्त्रा के भिन्न मिन्न रूप के दर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ न्तरते थे, पर ये दर्शन सन्य हैं या मन के केवल भ्रम मात्र हैं यह संजय मुझे सदा हुआ करता था। इसी कारण मैं कहा करता था कि पदि अमुक बातें हो जायेंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानुँगा और सदा वही बातें हो जाया करती थीं।" ऐसी अवस्था रहने के कारण ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्री जगदम्बा भी कृपा से उन्होंने केवल अन्तःकरण की व्याकुलता से जो दर्शन और अनुभव प्राप्त किया था, उन्हीं को पुन: एक बार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रीक्त प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक हो गया था। शास्त्रों का कवन है कि " श्री गुरुमुख से सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन साधकों के अनुभव-दोनों का तथा अपने की प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और अपने अलौकिक अनुभवों का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एकवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख छेता तब तक वह सर्वया संशय-रहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों - शास्त्रोक्त अनुभव, अन्य साधकों के अनुभव और स्वानुभव की एकवाक्यता जहाँ उसने एक बार देख की नो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और यह पूर्ण शान्ति का अधिकारी वन जाता है।

डपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गृढ़ कारण या जिसके कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुन: साधनाएँ कीं। केंत्रल अपने ही लिए शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उदेश्य नहीं या। श्री जगन्माता ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृष्यीतल पर यता से उन्होंने ईश्तरदर्शन का छाम उठाया। यह व्याकुळता उत्तरो-चर अधिकाधिक बदकर उससे उनके शरीर और मन का रूप इनना बदछ गया था कि उसकी उन्हें क्र्यना तक न थी। उससे उनमे नये नये भाव अत्यन्न हुए। इसके सिवाय इसी व्याकुळता से ही उनके मन मे अपने उपास्य देव के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और विधी भिन्न के सर्व बाह्य नियमों का उन्छंबन करके वे प्रेमामिक्त के अधिकारी वन गये जिससे उन्हें शीव ही श्री जगउम्बा के डिज्य दर्शन की प्राप्ति हुई।

इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि "तब बाकी क्या बचा था ? श्रीरामकृष्ण को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके बाद साधना करने के छिए उन्हें कोई कारण ही जेप नहीं था।" इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आवश्यकता अपरय थी । श्रीरामकृष्ण कहते थे—" वृक्ष, छता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फूल फिर फल निकलते हैं, परन्तु उनमे से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रयम फल तापरचात् पुष्प निकलते हैं !" साधनाओं के विषय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास विख्कुल उसी तरह का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाल के प्रथम भाग में यदापि उन्हें मिल मिल दर्शन प्राप्त हुए थे तथापि जब तक उन्होंने ज्ञास्त्रों में वर्णित साधकों के शास्त्रीयसाधन-पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के साथ अपने स्वतः के अनुभवों का मिलान करके देख नहीं हिया, तथा जब तक अपने अनुभव की सचाई और झुटाईका निश्चय नहीं कर लिया और इस प्रकार के अनुभवों की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, नव

नक उनका मन सदा शंकायुक्त ही बना रहता था।श्रीरामकृष्ण ऋहतें थे- "श्रीजगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप के दर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ करने थे, पर ये दर्शन सत्य हैं या मन के केवल अम मात्र हैं यह संशय मुझे सदा हुआ करता था । .इसी कारण मैं कहा करता था कि -यदि अमुक बातें हो जायेंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानूँगा और सदा नहीं बातें हो जाया करती थीं।" ऐसी अत्रस्था रहने के कारेण . ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्री जगदम्बा की कृपा से उन्होंने केवल अन्त:करण की व्याकुलता से जो दर्शन और अनुभन प्राप्त किया था, उन्हीं को पुनः एक बार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रीक्त प्रणाही से साध्य करके प्राप्त कर हेना उनके लिए आवरयक हो गया था। शास्त्रों का कपन है कि " श्री गुरुसुख से द्वेन हुए अनुभन्न और शास्त्रों में विणत पूर्वकालीन साधकी के अनुभव-दोनों का तथा अपने को प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और अपने अलौकिक अनुमनों का मिलान करके जब तक साथक उन सब की एकनाक्यता स्त्रयं प्रत्यक्ष नहीं देख छेता तब तक वह सर्वया संशय-रहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों — शास्त्रीक्त अनुभव, अन्य साधको के अनुभव और स्वानुभव की एकवाक्यता जहाँ उसने एक बार देख टी नो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और यह पूर्ण शान्ति का अधिकारी वन जाता है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गृह कारण था जिसके कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुन: साधनाएँ कीं। केवल अपने ही लिए शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं वा उदेश्य नहीं था। श्री जगन्माना ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृथ्वीतल पर

भेजा था। अत. यथार्थ आचार्यपद पर आरूट होने के टिए उन्हें सर प्रकार के धार्मिक मतो के अनुसार साधना करना आवश्यक था। उन धर्म-मनो के अन्तिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना भी आवश्यक्षणा। इसीटिए उन्हें सब धर्मों और सभी पंचों की साधना करने का इतना महान प्रयास करना पडा। इतना ही नहीं, बरन् यह भी प्रतीत होता है कि उनके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईश्ररानुरागी बनुष्य के इटय में शास्त्र-वर्णित स्वय-उदित सभी अनस्याओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराने केलिए तया साय ही साय वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सब धर्मप्रंथों की सत्यता को भी वर्तमान युग में पुन. स्वापित करने के छिए श्री जगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ कराई होंगी। इसी कारण स्वयं शान्तिलाभ कर लेने के पश्चात् भी श्रीरामकृष्ण को साधनाएँ करनी पडी । प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुरुप को उचित समय पर श्रीरामकृष्ण के पास लाकर उनके द्वारा उनके धर्मों के तन्त्र और ध्येय की जानकारी उन्हें (श्रीराम कृष्ण को ) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्रीरामकृष्ण को सिद्धि प्राप्त कराने में भी श्रीजगन्माता का यही उदेश रहा होगा। यो उनेक अद्भुत और अरोकिस चरित्र का मनन और चिन्तन किया जाय त्यों त्यों यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

हम पहले कह चुके हैं कि प्रथम चार वर्षों मे उन्हें अपने ही मन भी तीव व्याजुलता से ईन्स्टर्शन के मार्ग में सहायता मिली। शास्त्र-निर्दिष्ट एप कौनसा है जिससे चटने पर ईन्सर का टर्शन होगा, यह बताने गाला उन्हें इस समय कोई भी नहीं मिला था। अत आन्तरिक वोर छटपटाहट ही उनके लिए उस समय मार्गदर्शक बनी। केतल उसी छट-पटाहट के आवार से उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे

२१९ स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सहायता न हो तो भी साबक केवल आन्तरिक व्याकुलता के वल पर ईश्वरदर्शन का छाभ उठा सकता है। परन्तु केवल आन्तरिक व्याकुलता की सहायता से ही .ईश्नरप्राप्ति करना हो तो वह व्याकुछना फितनी प्रवछ होनी चाहिए, इसे हम अनेक वार भुळ जाते हैं। श्रीरामकृष्ण के उस समय के चरित्र को देखकर उस व्याकुलता की प्रचलता फितनी होनी चाहिए। यह स्पष्ट निवित हो जाता है। उस समय ईरपरदर्शन के लिए अद्भत व्याकुलता होने के कारण उनके आहार, निद्रा, छन्जा, भय आदि शारीरिक और मानसिक दृढ़ संस्कार न मालूम कहाँ चले गये थे, उनका नाम तक नहीं था। शरीर के स्वास्थ्य की बात तो जाने दीजिये पर स्वयं अपने प्राणों की रक्षा की ओर भी उनका तनिक भी ध्यान नहीं या। श्रीरामकृष्ण कहते थे- " उस समय शरीर के मंस्कारी की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण सिर के केश बहुत बढ़

गमें ये और मिश आदि; लग जाने से आप ही आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान के लिए बैठे रहते समय मन की एकाप्रता के कारण दारीर किसी जड़ पदार्थ के समान स्थिर बन जाता था, यहाँ तक कि पक्षी भी निर्भय होकर सिर पर बैठ जाते ये और अपनी चोच से सिर की धूळ मे खाद्य पटार्थ हूँटा करते थे ! ईश्वर के विरह में अधीर होकर मैं कमी कभी अपना मस्तक जमीन पर इतना विस टालता या कि चमटा डिलकर स्वतमय, लोह-लोहान हो जाता था ! इस प्रकार घ्यान, भजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन में दिन के उदय और अस्त तक का भी ध्यान नहीं रहता था; परन्तु जब सच्या समय दादश शिवमन्दिर, श्री गौनिन्दजी के मन्दिर और श्री जगदम्बा के मन्दिर मे

आरती ब्राह्त होती थी और शख, बण्टा, ब्राँब की एक साथ आमाज

होती थी, तब मेरी नेदना का पार नहीं रहता या । ऐसा उगता था कि 'हाय ! हाय ! और भी एक दिन व्यर्थ गया और श्री जगदस्या का दर्शन आज भी नहीं हुआ!' इस विचार से प्राण इतना व्याकुट हो उठना था कि ज्ञान्त रहते नहीं बनताथा। उस व्याकुटता के आंद्रेश में में जमीन पर गिर पडता या और जोर जोर से चिल्लाकर रोना था. 'माता. आज भी तने दर्शन नहीं दिया।' और यह महनर इतना रोता-पीटता था कि चारों ओर से छोग टीड पड़ते थे और मेरी वह अपस्था देखकर कहते थे कि 'अरे! बेचारे की पेट के शूछ मी 'पीडा से फिलना कष्ट हो रहा है'!" हमने श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में जब रहना आरम्भ किया उस समय हमें इस सम्बन्ध में उपटेश देते हुए कि ईश्वरदर्शन के लिए मन में कितनी तीत्र व्याकलना होनी चाहिए, वे स्वयं अपने सावनाकाल की उपरोक्त वातें वताते हुए कहा करते ये कि "स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य के रिए लोग ऑखों से घडों पानी बहाते हैं, पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ "इसके लिए क्या एक जुल्लू भर भी पानी कभी किसी की आँखों से 'निकला है ! और उल्टा कहते हैं- क्या कोर भाई ! इतनी एकनिष्ठा मे मगनत्सना की, फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया ! ' ईरनर के दर्शन के लिए उसी व्याकलता से एक बार भी आँखों से ऑम निकाली और देग्वो वह कैसे दर्शन नहीं देता।" उनके ये शब्द हमारे हुर्य में भिद जाते थे और हमें मालूम पडता था कि स्वयं अपने साधनाकाल में उन्होंने -इस बात का प्रत्यक्ष अनुभग कर लिया है, इसी कारण वे नि:शंज होगर अधिकारपूर्वक तथा दृढता के साथ इस प्रकार कह सकते हैं।

साधनाकाल के प्रथम निभाग में केवल श्री जगदम्बा का दर्शन

प्राप्त करके ही श्रीरामकृष्ण शान्त नहीं हुए। श्रीजगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुलदेवता के दर्शन पाने की ओर उनके मन की सहज ही प्रवृत्ति हुई । महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्री रामचन्द्र का दर्जन होगा, ऐसा सोचकर दास्यमक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए। अपने को महाबीर मानकर उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की। श्रीराम-कृष्ण कहते थे - उन दिनों निरन्तर हनुमानजी का ही चिन्तन करते करते में इतना तन्मय हो जाता था कि अपने पृथक् अस्तिस और व्यक्तित्व को भी कम से कम कुछ समय तक पूरी त्रह भूल जाता था ! उन दिनों आहार-विहारादि सब कार्य हनुमानजी के समान ही होते ये। में जान-बुझकर वैसा करता या सो बात नहीं है । आप ही आप वैसा हो जाता था। घोती को पूँछ के आकार की बनाकर उसे कमर में लपेट छेता **या और** कूदते हुए चलता या; फल मूळ के अतिरिक्त और *कु*छ नहीं खाना था । खाते समय इनके डिजके निकाछने की प्रवृत्ति भी नहीं होती थी। दिन का बहुत सा भाग पेड पर बैठकर ही विताता या और 'रहुशीर ! रहुशीर ! 'की पुकार गम्भीर स्वर से किया करता था। उन दिनों आँखें भी बानर की आँखें। के समान सटा चंचल रहा करती थीं .और अधिक आंश्चर्य की बात तो यह है कि पीठ की रीट का अन्तिम भाग छगभग एक इंच भर बढ़ गया था !" इस विचित्र बात की सुनकर हमने पूछा, "क्या आप के शरीर का वह माग अब तक बेसा ही है ! " उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, " नहीं तो; महाबीर का भाव मन से दर होते ही वह बढ़ा हुआ भाग भी घीरे घीरे कम होने लगा और अन्त में पूर्ववत् हो गया ! "

टास्पमाव की साधना के समय श्रीरामकृष्ण को एक अद्भुत टर्शन प्राप्त हुआ वि कहते ये, "उन दिनों एक टिन में योही पंचवटी के नीचे बेटा था। उस ममय मैं जोई निशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात नहीं है, सहज ही बैठा हुआ था। इतने में वहाँ एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमूर्नि प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से यह स्यान प्रकाशित हो गया। उस समय केनल नह स्त्रीमृति ही दीखती थी, इतना ही नहीं, परन् वहाँ के पृक्ष, झाडियाँ, ममा की घारा आदि सभी चीजें भी दीख रहीं थी। मैंने यह देखा कि वह स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि जिनयन आदि देत्री-रक्षण उसमें नहीं थे, परन्तु प्रेम, दुख, करणा, सहिष्णुता आदि निकारों को स्पष्ट दिखानेवाला उसके समान तेजस्त्री और गम्भीर मुख-मण्डल मेंने पहीं नहीं देखा। वह मूर्ति मेरी ओर प्रसन्त दृष्टि में देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ रही थी। मैं चितन हो कर यह सोच रहा था कि यह कौन होगी १ इतने ही में वहीं से एक वडा भारी बन्दर " हुए ! हुए ! " करते आया और उसके चरणों के समीप बैठ गया, त्योंही मेरे मन में एकाएक यह आया कि 'अरे यह तो सीता है, जन्मदु खिनी, जन राजनदिनी, राममयजीविता सीता हैं " मन में ऐसा निश्चय होते ही आगे बडकर उनके चरणों में में छोटने वाला ही था कि इतने में, वहीं पर वे इस (अपनी ओर उँगली दिखानर) शरीर में प्रिविष्ट हो गईं और आनन्द और विस्मय के कारण में भी। वाह्यज्ञानशुस्य वन गया। ध्यान चिन्तन आदि कुछ भी न करते हुए इस प्रकार किसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। सीता भा ही दर्शन सर्नेप्रधम हुआ। (कुछ हँसभर) जन्मदु खिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दर्शन हुआ इसी कारण में समझता हूँ, जन्म से टेनर में मी उन्हीं के समान दुख भीग रहा हूं।"

तपरचर्या के योग्य पत्रिज स्थान की आजरथजना मालूम एउमे

पर श्रीरामकृष्ण ने एक नतीन पचतटी स्थापित करने की इच्छा इडय से प्रकट की । पचतटी कैसी हो इसके निषय में स्कन्ड पुराण में रिग्बा है कि---

> अद्भारतं विस्ववृक्ष च वटधार्मा अशोककम् । घटापचकमित्युक्त स्थापयेत् एच दिश्च च ॥ अशोक स्थापयेत्याचि विस्वयुक्तरभागतः । घट पाश्चमभागे तु धार्मा दक्षिणतस्तथा ॥ अशोक विविदिष्ट्याप्य तपस्यार्थं सुरश्वरि । क मध्ये वे र्वं चतुर्दस्तां सुदर्री सुमनोहराम् ॥

हृद्य कहता था-" लगभग उसी समय पचनटी के आमराम की ऊँची-नीची जमीन पीटकर सम रसतल की गई थी जिसमे यह ऑवले का पेड जिसके नीचे बैठकर श्रीरामकृष्ण ध्यान-जा आदि करते थे, नष्टप्राय हो गया था। तत्र आजकळ जहाँ साबु-बैरागियों के टहरने का स्थान है उसकी पश्चिम ओर श्रीरामकृष्ण ने स्थय अपने हायों से एक अश्तरप बुक्त लगाया और हृदय से बेल, अशोक, बड और ऑप्रले के पेड लग्नाये और इन सब के चारो ओर तुलसी ओर अपराजिता के पीधे लगाये गये। थोडे ही दिनों में ये सब पेड, पीपे अच्छे पढ गये और श्रीरामकृष्ण अपना बहुत सा समय इस पचपटी मे थ्यान धारणा आदि में त्रिताने छगे । तुल्सी और अपराजिता के पौधे बहुत पट गये, पर उनके आसपास कोई घेरा न होने केकारण जानपर उन्हें वई बार नष्ट कर दिया करते थे। एक दिन श्रीरामकृष्ण पंचवटी में ध्यानमन्न बैठे हुए गगाजी सी ओर डेखरर मोच रहे थे कि अप उसके लिए क्या उपाय किया जाय, कि इतने में ही उन्हें गगाजी की धारा

में काँटों का एक बटा ढेर सा बहकर आना हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरन्त बाग के भर्ताभारी नामक माली को पुत्रारा और उस देर की खींचकर किनारे पर त्याने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण पर भर्ताभारी की बड़ी निष्टा थी और उनकी सेता करने में उसे यडा आनन्द आता था। वह झट उस कॉंटे के देर को किनारे खीच छाया। श्रीरामकृष्ण देखते हैं तो उसमें घेरा बनाने लायन काँटे तो ये ही, परन्तु उसमें रस्मी और कुन्हाडी आदि घेरा बनाने की सभी आवश्यक सामभी भी थी। यह देखकर उन दोनों को वडा अचरज हुआ और इन पौनों की रक्षा के हिए ही श्री जगदम्या ने यह सामान भेजा है, यह विस्त्रास हो गया। मर्ताभारी तुरन्त काम में छग गया और उसने शीप्र ही घेरा बना टाला । तब श्रीरामपुष्ण निदिचन्त हुए । जानपरी से बचाने का प्रबन्ध हो जाने पर शीव ही तुलसी और अपराजिता क पौरे बटकर इतने घने हो गये कि पंचवटी में यदि कोई बैठा हो तो बाहरताले मनुष्य को भीतर का कुछ नहीं दिखाई देता या। श्रीरामकृष्ण ने मधुरवाबु से भिन्न भिन्न तीयों की पनित्र घटि मँगाकर इस पचरटी में बिटना दी।

दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के तिशाल काली मन्दिर बननाने का समाचार बगाल में भर्वन फैल जान से गंगासागर, जगनाम आहि तीयों को जाते समय और बहाँ से लैटित हुए प्राय सभी साधु, सन्यासी-बैरागी-आदि वहीं कुछ दिनों तक ठहरने लगे। श्रीरामङ्कल्प कहते थे कि इस समाज में मुन प्रकार के सर्व श्रेणी के साथक और सिद्ध पुरुष होते थे। उन्हीं में से एक साधु से लगमग इसी समय उन्होंने हट-'योग की साथना सीखां। हटयोग की सब क्रियाओ की स्वय साधना कर चुक्तने तथा उनके फलाफल का प्रत्यक्ष अनुभर प्राप्त वर लेने पर भी वे हठयोग की साधना ने करने का ही उपदेश दिया करते थे। हममें सेकोई कोई हरुयोग की कुछ बाते पूछा करेत थे, तब वे कहते थे, "सब साधनाएँ इस काल के लिए नहीं हैं। कलियुग में जीन अल्पायु और अनगतप्राण होता है। हठयोग का अम्यास करके शरीर दृढ़ बना लेने के बाद फिर राजयोग का अम्यास करने और ईश्वर की मक्ति करने के छिए इस युग में समय कहाँ है ! इसके सिवाय हठयोग का अम्यास करने के हिए किसी अधिकारी गुरु के समीप बहुन समय तक निवास करके आहार, विहार, आदि सभी निपयों में उनके कहने के अनुसार निशेप कटे नियमों के साथ चंढ़ना चाहिए । नियमों के पाढ़न मे योडी भी मुळ होने से साधक के कारीर में रोग उत्पन्न हो जाता है और साधक की मुयु होने की सम्भारना रहती है। इसीलिए इन सब के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और भी यह है कि प्राणायाम, कुभक्त आदि के द्वारा बायु का निरोध करना पडता है। यह सब मन के ही निरोध करने के लिए है। भक्तियुक्त अन्तःकरण से यदि ईश्वर का प्यान किया जाय तो मन और प्राण दोनो ही आप ही आप निरुद्ध हो जाते हैं। कळियुग में प्राणी अल्पायु और अल्प सक्तिगळे होते हैं, इस कारण भगवान् ने कृपा करके उनके टिए ईश्ररप्राप्ति का मार्ग सरल कर रखा है, स्त्री-पुत्रादि के नियोग से प्राण जसा व्याकुल हो उठता है और दसो दिशायें शून्य मालूम पडती हैं, वैसी ही व्याकु-छता ईरार के छिए यदि फिसी के मन में केउल चौबीस घण्टे तक टिफ सके तो इस युग में उसे ईरवर अवस्य ही दर्शन देगे।"

हम कह चुके हैं कि हलधारी योग्य पण्डित और निष्टामन बैण्यम थे। राधा-गोबिन्ट जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के मा. १ रा. छी. १५ कुछ दिनों बाद वे तन्त्रोक्त यामाचार की साधना करने छगे। यह चात प्रकट होने पर छोग इस विषय में काना-पुसी करने छगे, परन्तु हलधारी को वाक्सिद्धि होने के कारण उसके आप के डर से कोई भी यह बात अनके सामने कहने का साहस नहीं करता या। धीरे-भीरे श्रीरामकृष्ण के कान में यह बात पहुँची । श्रीरामकृष्ण स्पष्टाक्ता थे। उनके पास भीतर कुछ और वाहर कुछ यह कभी नहीं था। उन्होंने हलधारी से एक दिन कह दिया, "तुम तन्त्रीक्त साधना करते हो। अतः लोग तुम पर हँसने हैं। " यह सुनकर हरूपारी विगड़ पड़े और बोले, " त मुझसे छोटा होकर मेरी ऐसी अवज्ञा करता है। तेरे मुँह से खून गिरेगा।" " मैंने तुम्हारी अवज्ञा करने के लिए नहीं कहा; केवळ लोगों का कहना तुम्हें मालूम कराने के हेतु मैंने कहा था "-एसी बहुत सी बातें कहकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रसन्न करने भा प्रयत्न करने छगे, परन्तु उस समय हलधारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी।

इस घटना के बाद एक दिन रात को ८-९ बजे के लगभग
श्रीरामकृष्ण के तालू से सच्छुच खून निकल्कर सुखमां से लगातार
वाहर गिरने लगा । श्रीरामकृष्ण कहते ये—" उस खून का रंग
विल्कुल काला था । और खून इतना गादा था कि कुछ तो सुख से
वाहर गिरा और कुछ दाँतों के सिरे पर चिपकलर यह की रेश के
समान वाहर बूलने लगा । मुँह में रूई या कपडे की पोटली रखनर
रक्त को द्वाने का प्रयत्न किया, पर वह सब निष्मल हुआ; तब सुब इर लगा । यह वार्ता सब ओर फैल जाने से लोग जमा हो गये। हल्यारी उस समय मन्दिर में साय-यूना आदि समाप्त कर रहे थे। यह बात सुनकर उन्हें भी टर लगा और वे तुरन्त टौड आये। उन्हें देखते ही मेरी ऑखें डबटबा गई और में बोला, 'भैच्या! शाप टेकर तुमने मरी कैसी दशा कर टी, टेखों भला रें मेरी यह अवस्था टेखकर वे भी रो पड़े!

"उस दिन कालीमन्दिर मे एक अच्छे साबु आये थे। यह समा-चार जानकर में भी वहाँ आये और रक्न के रम तथा रक्त निकलमें के स्थान की परीक्षा करके बोले, ' डरी मत। रक्त बाहर निकल गया, यह बहुत अच्छा हुआ। मालूम होता है तुम योग-सावना करते हो। इस साधना के प्रमान से सुयुन्ना का मुख खुलकर शरीर का रक्त सिर की ओर चट रहाथा सो सिर में न पहुँचकर बीच ही में मुँह से बाहर निकल गया। यह सचमुच अच्छा हुआ। यह खुत अगर मस्तक में चट जाता, तो तुन्हें जडसमाधि प्रान्त हो जाती और वह समाधि कुछ भी मरने से भग न होती। प्रतीत होता है कि तुन्हारे हारा श्री जगटम्बा का कुछ निशेष कार्य होना है; इसीलिये उसने इससकट से तुन्हें बचा लिया है। जब उस साधु ने इस प्रकार समझाया तब मुझे धीरज हुआ।"

इम तरह हिल्धारी का शाप उच्टा वरटान बनकर श्रीरामज्ञष्ण के लिए फलीभृत हुआ।

्रष्टधारी के साथ श्रीरामकृष्ण का व्यवहार बडा मधुर या। हरू-गरी श्रीरामकृष्ण के चचेरे मार्ड ये और उनसे आयु में कुछ बडे थे। मन् १८५८ के रूगभग वे दक्षिणहार आये और उस समय से सन् १८६५ तक श्री राधा-गोनिंदजी के पुजारी का कार्य करते रहे। अर्थात् श्रीरामकृष्ण के साधनाकाङ के रूगभग माटे मात गर्ने तक ने यहाँ प

और उस समय की सारी घटनाएँ उनकी आँखों के सामने हुईं। श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि वे श्रीयुत तोतापुरी के साथ अन्यामरामायण आदि वेदान्तशास्त्र के प्रथों पर चर्चा विया करते थे। तो भी ऐसा दीखता है कि उन्हें श्रीरामकृष्ण भी उन्च आप्यातिक अवस्या का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था । हळधारी वडे निष्टारान और आचारसम्पन्न थे, इसी कारण भारापेश में आरर श्रीरामज्ञय्य का अपनी धोती, जनेक आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मालूम पडता था कि हमारा छोटा। भाई स्वेच्छाचारी या पागल हो गया है। हदय कहता था, " उन्होंने कभी कभी मुझसे फहा भी कि—'हुदू ! अरे ! यह इस तरह जनेक निकाल डालता है। धोती खोळ डालता है, यह तो बहुत दुरी बात है । अनेक जन्मो के पुण्य से कहीं ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखो तो सभी आचरण रिपरीत हैं । इसे तो अपना बाह्मणस्य भी छोड देने की इच्छा होती है । ऐसी इसकी कीनसी उच्च अक्या है कि जिससे यह इस प्रकार खेच्छा चार करता है ? इदू । देख रे भाई ! यह तरा ही थोडा बहुत हुनेगा। त ही इसे इस निषय में कुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चार न चले. इसना तुझे ध्यान रखना चाहिए । इतना ही नहीं, यदि बने और उसे बाँध रर रखना भी बुछ उपयोगी सिद्ध हो तो नैसा उपाय भी तुझे करना चाहिए '। "

पूजा के समय के उनके तन्यय मान, उनकी प्रेमाश्रुआरा, भगनई गुणश्रनण में उनना उल्लास आदि देखकर हल्लारी को बडा अवरज होता या और ने मन में सोचते थे कि हमारे छोटे माई की ऐसी अरस्या ईरारी मानानेश के कारण ही होनी चाहिए, क्योंनि अन्य किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती ! इसी प्रकार उन पर इटय की भी ऐसी निष्ठा देख ने चिकत होकर कहते थे, "हरू ! त कूछ भी कह ! तुझको उसके वारे में कुछ साक्षात्कार अनस्य हुआ है, अन्यया त उसकी इस प्रकार सेना कभी नहीं करता !'

इस प्रकार हलधारी के मन में श्रीरामकृष्ण की उच्चावस्या के सम्बन्ध में सदा दुविधा रहा करती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे, " जब में कालीमन्दिर में पूजां करना या उस समय मेरा तन्मय भाव देख हलधारी मुग्ध होकर कई बार कहते थे--"रामकृष्ण! अब मैंने तुझ निरिचत रूप से पहिचान छिया।" यह सुनकर मै कभी-कमी हँसी में वह देता था, "देखिये! नहीं तो फिर और कुछ गोलमाल हो जायगा!" व कहते थे, "अब मैं तुझे नहीं मुळ सकता; अब त् मुझे घोखा नहीं दे सकता, तुझमें निश्चय ही ईश्वरी आवेश है; अब मुझे तेरा पूरा परिचय मिल गया।" यह सनकर मैं कहता था, "चलो, देखा जायगा।" तत्परचात् हरूधारी मन्दिर की पूजा समाप्त करके एक चुटकी भर नास मूँघ लेते और जब अध्यात्मरामायण या भागवत या गीता पढने बैठते, तब तो अपनी विद्वता के अभिमान से मानो एक विलक्षल ही भिन्न व्यक्ति वन जाते थे। उस समय मैं उनके पास जाता और महता. "दादा, तुमने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है उन सभी अवस्थाओं का अनुमय मैंने स्वयं किया है और इन सब बातों को मैं समझता भी हूँ।" यह सनते ही वे योठ ठठते थे, "वाह रे मूर्ख ! तू इन सब वातों को क्या समझता है!" तब में स्वयं अपनी ओर उँगळी दिखाकर कहता था - " सच कहता हूँ; इस शरीर में जो एक व्यक्ति है वह इन सव बातों को मुझे समझाया करता है ! तुमने अभी ही कहा था कि मुझमें

ईरमरी आनेदा है और वहीं ये सम बात समझा देना है।" यह सुननमं वे और भी इन्द्र होते थे और कहते थे, "चल, चल, मूर्प मही वा! कि लिया में विकास के सिमाय ईरमरी असतार होने मी बात शास्त्र में शीर कहों पर हैं 'तुझे उन्माट हो गया है, इसी कारण तेरी यह अमामम कल्पना हो गई है। 'तब मैं हैंसमर कहता. "पर तुम तो अभी ही कहते थी कि अममें धीला नहीं खा सकता 'पर यह सुमें मौन 'पैमी बाते एक बार नहीं, यो बार नहीं, अनेकों बार होती थी। किए इस दिन उन्होंने मुझे पचनटी के बढ़ वी एक जाला पर बैठनर ल्युराम करते हुए देखा। उस दिन से उननी पकनी नारणा हो गई कि मुझे प्रसारक्षस लगा गया है!"

हल्थांग के पुत्र नी मृत्यु का उत्ख्य करा हो ही चुना है। उस दिन से उननी यह भाजना हो गई कि श्री काली तमोगुणमधी या तामसी हैं—एक दिन बातचीत के सिलसिल में वे श्रीरामष्ट्रण्य से कह भी गये कि "तामसी मूर्ति भी उपासना करने से क्या कभी आव्यासिक उन्नति हो सकती हैं ऐसी देंगे भी तृ इतनी आराधना क्यो करता हैं "श्रीरामष्ट्रण्य ने उनना बहुना सुन लिया और उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु उन्हें अपने इष्टेंदनता नी निन्दा सुननर बहुत सुरा लगा ! ने बैसे हो बालमिन्दर में चले गये आर रोते रोते श्री जगदम्या से बेसे हो बालसिन्दर में चले गये आर रोते रोते श्री जगदम्या के सुत है स्वान सुनसुन हों हैं हैं " पण्डित हैं, वे तुन्ने तमोगुणमयी बहते हैं, क्या तू सचसुन हों हैं हैं । उन्दनन्तर श्री जगदम्या ने मुख से इस नियय वा यार्थ तार समझते हों अपन्त उल्लास और उत्साह से वे हल्नारी के पास दीव गये और एकरम उसके कल्य पर बैठनर जन्मत के समान उनसे बार बार कहने छने, "क्यों तुम माता को तामसी कहते हो ! क्या माता तामसी हैं ! मेरी माता तो सब कुछ है— बिमुणमयी और शुद्ध सत्वगुणमयी हैं।" श्रीरामकृष्ण उम समय भावाविष्ट थे। उनके बोलने से और स्पर्श से उस समय हरुधारी की ऑर्खे खुरु गईं । उस समय वे (हरुधारी) आसन पर बंठे पूजा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण की यह बात उन्हें जैच गई और इनमें (श्रीरामकृष्ण में ) श्री जगदम्बा का आविर्माव होना उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया। अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से चरन, फूछ है कर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ श्रीरामकृष्ण के चरणों में समर्दित किये । थोड़ी देर बाद हृदय भी वहाँ आ गया और हृळघारी बो हा - 'मामा, आप कहा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत छगा है ! तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की ? " हलधारी बोलें, "क्या कई हृदृ ! उसने कालीमन्दिर से लीटकर मेरी कौसी अवस्था कर दी ! अव तो में सब मूळ गया। मुझे उसमें सचमुच साक्षात् ईश्ररी आवेश दिखाई टिया ! हरू । जब जब मैं कालीमन्दिर में जाता हूं तब तब वह मेरी इसी प्रकार निलक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बडा चम कार मालूम पडता है। मैं इसे किसी प्रकार हल नहीं कर सकता।"

इस प्रकार हलधारी श्रीरामकुण्ण में ईश्वरी प्रकाश का अस्तित्व बारम्बार अनुभन करते हुए भी जब कभी नास की चुटकी लेकर शास्त्र-निचार करने लगते तब अपने पाण्डित्य के अभिमान में भूटकर पुन: अपनी पुरानी धारणा पर लौट आते थे। इससे यह स्पष्ट दीखताहै कि कामकाचनासकिन नष्ट हुए बिना केवल बाहा शीचाचार और शास्त्रज्ञान के हाराबहुत कुल कार्य नहीं सघता और मनुष्य सत्य तत्व की धारणा नहीं करसकता। एक दिन कालीमन्दिर में भिखारियों का भोजन हुआ। श्रीरामकृष्य ने इन स्रत मिखारियों को नारायण मानकर उन छोगों ना उध्यिष्ट भी उस समय मलाण निया । यह देखकर हल्यारी कृद होकर श्रीरामकृष्य से बोके, " मूर्ख ' त तो अष्ट हो गया ' नेरी लडिक्यों होने पर उनका दिवाह किया होगा सो मैं देखूँगा।" वेदान्तज्ञान या अभिमान रखनेवाल हल्यारी की यह वात छुन श्रीरामकृष्य दुखिन होकर कहने लगे, "अरे दादा! बाह रे अरण्यपण्डित! तुम्हीं तो कहते हो कि 'शास्त्र जगत् को मिय्या कहते हैं और सर्व मूर्तो में ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए।' क्या तुम समझते हो कि मैं भी तुम्हारे समान ' जगत् को मिय्या' कहूँगा और जगर से लडिके-बच्चे भी मुन्ने होते रहेंगे ' विक्तार है तुम्हारे इस शास्त्रज्ञान को ! "

कभी कभी हल्यारी के पाण्डित्य से फँतमार बालकरलभागगाले श्रीरामक्ष्ण किंमतिन्यमुद्ध हो जाते थे और श्री जगदम्या की सम्मति लेने के लिए उसमे पास दैंगड़ जाया करते थे। एक दिन हल्यारी ने उनसे कहा, "शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर मागामान से परे है, तब ते, मागाम्या में जो ईश्वर के रूप लादि देखता है, वे सब मिन्या हैं।" यह घुनकर श्रीरामक्षण के मन में श्रम हो गया। इससे उनकी कुछ भी न स्क्षने लगा। वे कहते थे—"तब मुक्ते मालूम होने लगा कि मागामेश में भूते जो दर्शन हुए और जो बातें मेंने छुनों वे सभी बुल हैं हैं क्या माता ने मुक्ते जा दर्शन हुए और जो बातें मेंने छुनों वे सभी बुल हैं हैं क्या माता ने मुक्ते जा दर्शन हुए और जो बातें मेंने छुनों वे सभी बुल हैं हैं क्या का ति स्वा के स्वा के स्व क्या कि स्व के स्व

भर गई। घोडो टेर में उस भृष्ठ-समृह में एक सुन्दर गौर वर्ण की सुखाकृति दिखाई देने छगी। वह मृति कुछ समय नक मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर गम्मीर स्वर से त्रिनार बोटी, 'ओर! द्र मावसुखी रहां इतना कह कुछ समय बाद वह मृति उसी भुएँ में मिटकर अहस्य हो गई। वह भुओं भी क्षणभर में डोप गया। तब मुक्ते उस समय इन इन्हों को सुनकर बड़ी शान्ति प्राप्त हुई। "

श्रीरामकृष्ण के साधनाकार्ल के जीवन पर जितना ही विचार किया जाय उतना ही स्पष्ट दिखता है कि यद्यपि कालीमन्दिर मे बहुतों की यह भारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर निश्चय ही · यह उन्माद मस्तिष्क को विकार था किसी रोग के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। और यह उन्माद था ही नहीं, वरन् दिव्योन्माद था। यह तो उनके ईश्वरदर्शन के लिए अन्तकरण में उत्पन्न होनेवाली प्रचण्ड ञ्याञुळता थी । इसी न्याञुळता के प्रवल बेग से वे उस समय अपने आपको सन्हाल नहीं सकते थे तब किसी उन्मत्त के समान श्रेर बतीन कारते पे। ईर्नर-दर्शन के लिए उनके हृदय में निरन्तर प्रचण्ड प्याला उठा करती थी। इसी कारण वे साधारण छोगों से साधारण सासारिक बार्ताळाप नहीं करते थे। वस इसीळिए सब छोग उन्हें उन्मादमस्त यहा करते थे। हम सांसारिक छोगों की भी कभी कभी किसी मामूछी बात के छिए ऐसी ही अपस्या हो जाती है। यदि ऐसी बातों के छिए हमारी ब्याकुलता कभी वढ़ जाय और चिन्ता के कारण सहनशक्ति की मर्यादा के बाहर चली जाय, तो हमारा भी आचरण बदल जाता है और मन में एक और कार्य में दूसरा होने का सदा का स्त्रभार भी बदल जाता है। इस पर यदि कोई ्यह कहे कि " सहनशक्ति की सीमा भी तो सब में

पर सी नहीं होती । बोई थोडे से ही सुख दु ज में बिल्हुर अशानत हो उटता है तो बोई बड़े से बड़े सुख दु ख में भी सटा पर्वत के समान अच्छ रहता है। अन श्रीरामकृष्ण की सहनशक्ति कितनी थी यह बैसे समक्ष पड़े 'इमना उत्तर यही है कि उनमें जीवन की वई बातो का विचार वरने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सहनशक्ति असावारण थी। देखों, ने साधनावाल में पूरे बारह वर्ष तक आधा पेट खाने पर बा उपवास वरने पर और अनिद्धानस्था आदि विल्क्षण स्थिति में भी एक समान स्थित रह सक्ते थे — िवनने ही बार अतुल सम्पत्ति उनके करणों हे सभीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे 'ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में महान् वाधव ' समझकर पैर से दुकरा टिया—इन सब बातों से उनके शरीर और मन मे अव्यात बल और असाधारण शक्ति का होना स्थष्ट रूप से सिख होता है।

इसने अनिरिक्त उस नाल के उनने जीनन का निचार करने से मालूम होता है नि घोर नियासकत लोग ही उन्हें उत्मादप्रस्न समझते थे। एक मयुराबू की बात ठोड दीजिए तो उननी अनस्या की तर्कबुक्ति हारा परिक्षा करने नाला कोई दूसरा मनुष्य उस समय दक्षिणेश्वर में पार्ही नहीं। श्रीयुत केनाराम भन्न श्रीरामहण्या को मनदीक्षा देनर कहीं अन्यन चले गये थे और फिर लैटे ही नहीं। उनके बारे में हृद्य मे या और निसी दूसरे से बोर्ड ममाचार नहीं मिला। वालीमन्दिर के लोभी और अधिक्षित नीनर—चानरों के लिए श्रीरामहण्या की उच्च अनस्या का समयना असम्पन्न था। तन तो उस समय श्रीरामहण्या नी उच्च अनस्या के मम्बाप में यहा आनेवार सामुसर्तों ने मन नो ही गानना होगा। हुएय तथा, अप लोग ब्लोर स्वय श्रीरामहण्या की उच्च के अस्या के सम्बाप में यहा आनेवार समुसर्ता ने मन नो ही गानना होगा।

तो यही दिखना है कि उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीरामकृष्ण की अवस्था बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन सभी का मत भी यही था।

इस के बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि ईरार-दर्शन की प्रवट व्याकु उता से जब वे बेहोरा हो जाया करते थे उस समय शारीरिक स्थास्थ्य के लिए उन्हें जो भी उपाय बताया जाता था वे उसे तुरन्त करने लगते थे। फिर वे इस सम्बन्ध में अपना हट-नहीं रन्तते थे। यदि चार लोगों ने कह दिया कि इन्हें रोग हो गया है, वैब भी सलाह लेनी चाहिए, तो वे इस बात को भी मान लेते थे। यदि किसी ने कह दिया कि इन्हें कामारपुक्तर अपनी माता के पास ले जाना, चाहिए, वे उसे भी मान गये। किसी ने कहा विवाह करने से उनका उनमाद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया; तब ऐसी रियति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उन्माद हुआ था?

इसके सिनाय ऐसा भी दिखना है कि निययी छोगों से और सांसारिक व्यवहार की बातें करनेवाछों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते रहने पर भी जहाँ कहीं बहुत से छोग एकित होकर ईवर-यूजा कीर्तन, भजन आदि करते हो वहाँ वे अवक्य जाते थे। बराहनगर के टक्ष्माहानिका के स्थान पर, कालीकाट के श्रीजगदम्या के स्थान पर तथा पानीहाटी के महोस्तन आदि में वे वारम्यार जाते थे। इससे यह भी स्यष्ट होता है कि उन्हें उन्माद नहीं था। इन स्थानों मे भी भिन्न-भिन्न साथकों के साथ उनकी मेंट-मुखाकात और वार्ताळाप हुआ करता था और इसके सम्बन्ध में जो कुठ थोडा बहुत हमे मालूम है उससे भी सावक शास्त्रह छोग उन्हें उन्च ग्रेणी के ही पुरुष समझते थे। श्रीराम- कृष्ण जब पानीहाटी महोत्सन में सन् १८९९ में गये हुए थे तब वहाँ तिर्यात वैष्णत्रचरण ने उन्हें देखते ही उनके असामान्य कोटि के महापुरुष होने के छक्षणों को पश्चिम छिया और श्री वैष्णनचरण ने तह दिन उन्हों के सहनास में विताया। उनके खाने-पीने का सन प्रवन्ध भी स्वय उन्होंने नित्या। इसके बाद तीन-चार वर्ष में उनकी और श्रीरामष्ट्रण की पुन भेंट हुई और उन दोनों में बडा स्नेह हो गया। इसका बुसान्त आगे है।

इन्हीं प्रथम चार बचों की अतिथ में कामकाचनामित को पूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए श्रीरामकृष्ण ने बहुत सी अद्भुत साधनाएँ भी और उन्होंने इन सब कानुओं पर पूर्ण निजय भी प्राप्त की । ईम्बर-प्राप्ति के मार्ग में काचनासकित को बहुत वहा किन जानकर उन्होंने उस आसक्ति को दूर करने के लिए निम्नलिखित साधना नी.—

एक हाय में मिद्दी और दूसरे हाय में कुछ सिक्के छेकर वे गगाजी के किनारे बैठ जाते ये और कहते ये—" और मन ! इसको पैसा बहते हैं; इससे अनेक प्रकार के सासारिक झुख प्राप्त हो सकते हैं। गाडी घोडे, दास-दासी, कपडे छत्ते, तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ और सन प्रकार के ऐश आराम के सामान इस पैसे से मिठ सन्तते हैं। पर ससार के आधे से अधिन अगडे मी इसी पैसे के कारण होते हैं। इस पैसे को प्राप्त करने के छिए कप्र उठाना पडता है, इसनी रखा करने के छिए कप्र उठाना पडता है, इसनी रखा करने के छिए मी प्रम करना पडता है। इसके नाश होने से इख होता है तथा इसने होने से अभिमान उत्तपन्न होता है। इससे कठ परोपनार तो हो सकता है, पर इसने द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं

हो सकती। अरे मन! जिस वस्तु में इतने दोप हैं और जिसेसे ईश्वर छाम होना तो दूर रहा, उरन् ईश्वरफाष्ति के मार्ग में निश्न उरपञ्च होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या छाम! उसका मृद्य और इस मिश्च का मृद्य एक समान है; अतः इसपैसे को ही मिश्च क्यों न कहा जाय!" ऐसा फहते हुए वे अपने हाय की उन चीजों की अडळ्जटळ किया करते ये और "पैसा मिश्च, मिश्च पैसा " इस प्रकार छगातार कहते हुए, ईश्वर-छाम सी दृष्टि से ढोनो का मृद्य एक समान मानकर, अपने मन में पूर्ण निश्चय करके, मिश्च और पैसे को मिश्वकर स्वयं गगाजी में फेंक देते थे।

इस अद्भुत साधना के बाद काचनासक्ति पर उन्हें काया, वचन और मन से ऐसी पूर्ण जिजय प्राप्त हुई जैसी आज तक किसी दूसरे को नहीं हुई होगी। पैसे की तो बात भी उन्हें सहन नहीं होती थी । मपुरवाद्, छक्ष्मीनारायण मारताडी आदि ने उनके चरणो में अपार सम्पत्ति लाकर समर्पित कर दी, पर उसकी ओर उन्होंने देखा तक नहीं । इतना ही नहीं वरन् एक बार मयुरवाबू ने बहुत बढी रकम छैन के लिए उनसे आग्रह किया तब "मुझे निपयासक्त करना चाहता है?" कहते हुए उसे मारने टीडे ! श्रीरामकृष्ण ने केंग्रल मन से ही जाचना-सित का निचार दूर कर दिया था सी नहीं, शरीर से भी उन्होने उसमा पूर्ण त्याग कर दिया था। जैसे पैसे का निचार उनके मन की सहन नहीं होता था उसी प्रकार पैसे का स्पर्श भी वे सह नहीं सकते थे। स्पर्श हो जाने पर उनके हाथ पैर वायुरोग से पीटित होने के समान टेटे-मेढे हो जाते ये और उनका श्वासीच्छ्यास बन्द हो जाता या । एक दिन स्वामी विवकानन्द आदि सन्यासी भक्तों की

त्याग की महिमा समझाते हुए वे बोछे, "त्याग काया, बचन और मन से होना चाहिए। "स्त्रामी विवेकानन्द बड़े खोजी स्त्रभाव के होने के कारण उन्होंने आने गुरुदेंग की परीक्षा करने की ठानी। थोड़ी देर बाट अपने विस्तर पर से उठकर श्रीरामकृष्य बाहर गये । स्त्रामीजी ने झट उनके बिस्तर के नीचे एक रूपया डाल दिया और इसका परिणाम बडी उत्सकता से देखने के छिए बैठ गए। ज्योंही श्रीरामकृष्ण लौटकर अपने विस्तर पर बैठे त्योंटी उनके शरीर में कुछ चुमता हुआ सा जान पड़ा और वे चिल्लाकर बिस्तर से अलग खंडे हो गये। उनके सर्वाग में पीड़ा होने लगी थी। विवेकानन्टजी के सिवाय असली बात किसी को न मालूम होने के कारण सब लोग उनके विस्तर में मुई अरुरीन, कॉंटा, बिच्छू आदि देखने को । विस्तर के कपड़े झाड़ने पर एक रूपया 'खन' से आवाज करता हुआ नीचे गिर पढ़ा । उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण सत्र बात समझगये। इस खोज-दूँद में जिवेकानन्दजी भाग न हैते हुए चौर के समान एक और अलग खड़े थे। इतने में ही श्रीराम-कृष्ण की दृष्टि उनकी ओर गई और उन्हें अपने शिष्य का यह कौतुक ·मालृम हो गया। वे सदा सब से यही कहते थे—" कोई बात में कहता हूँ इसीलिए उस पर विश्वास न किया करो; जब तुम्हारे अनुभव -में वह बात आये और जँचे तभी उस पर विश्वास करो । " वे यह भी कहा करते थे, " साधु की परीक्षा दिन मे करो, रात में करो और तमी उस पर जिश्यास करो । "

अन्तिम दिनों में उनका यह कांचनत्याग उनके द्यारेर में ऐसा भिट गया था कि ऐसे की तो बात ही दूर रही किसी धातु के वर्तन का भी वे -स्पर्श नहीं कर सकते थे। मुखकर भी यदि उन्हें चातु के बनैन का स्पर्श हो जाय तो बिच्छ के डंक मारने के समान उन्हें आरीरिक पीड़ा होती थी। इसी कारण ने मिटी के न्दीन ही उपयोग में छाते थे। यदि धातु का न्दीन हाथ में छेना ही पडता था, तो कपडे से छपेटकर हाथ में छेते थे। माचनासिनत का मन से त्याग कर देने पर वह त्यागत्रृत्ति उनके अस्थि माँस में भी बिछक्षण रीति से प्रविष्ट हो गई थी।

कामासिक्त पर विजय प्राप्त करोन के छिए वे बहुत दिनों तक स्वयं ही स्त्रीनेन में रहे। उन ्दिनों उनकी बोळ-चाळ आदि सभी ज्यनहार स्त्रियों के समान हुआ करते थे। स्त्री जाति की ओर मातृ-भाव की छोड़ अन्य भाव से देखना उनके छिए असम्भन हो गया था। इस सम्बन्ध के अन्य बृतान्त हम आगे चळकर मधुर-भाव-साधना के अध्याद में छिखेंगे।

अभिमान दूर कराने के लिए भी उन्होंने अलौकिक साधनाएँ सी । हाथ में झाड़ लेकर वे मन्दिर के अहाते को स्वयं झाड़ते पे। उनके बाल उन दिनों बहुत सुन्दर और लम्बे लम्बे ये। उन वालों से वे रास्ते, चौक आदि को झाड़कर साफ करते थे। झाड़ते समय कहते थे, "माता, मेरा सब अभिमान नष्ट कर दे। भंगी से भी में श्रेष्ट हूँ. यह अभिमान तक मेरे मून में न आने दे। " अपने को सबसे नीच जान कर मिलारियों की पंगत उठने पर वे उस स्थान को स्वयं साफ करते में तथा मिलारियों को नारायण न्द्र्य जान उनके उन्ह्रिप्ट को प्रसाट मानकर प्रहण करते थे। कुछ निनो तक तो वे विलक्ष स्वेर सबसे पहले उठ जाते ये और आसपास के पालानों को झाड़कर साफ कर देते थे, और झाड़त समय कहते थे, "माता! मेरा सब अभिमान दिलकुछ नष्ट कर दें।"

ऐसी अलौकित साजनाओं से उनका अहकार सम्र नष्ट हो गया या। उनकी यह हद धारणा थे। कि में कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूँ, केवल माना जगदम्मा के हावों की पुनली हूँ। इन सब साजनाओं से उस समय उनके हदय में ईसर-प्राप्ति के लिए कितनी तीव न्याकुल्याथी और किसी कार्य के करने का निश्चय होते ही उसे मनसा वाचा-कर्मणा सिद्ध करने के लिए वे कितना प्रयत्न करते थे, यह स्पष्ट दिखा।। साथ ही यह भी व्यान में आ जायमा कि किसी दूमरे से बिना निशेष सहायता पाये केवल अपने हदय की व्याकुलता के बल पर ही उन्होंने श्री जगदम्बाका दर्शन प्राप्त किया था। जब इस प्रकार वे साधनाओं का प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर जुके, तब बाद में वे अपने अनुभव की गुरु गक्य और शास्त्र गास्य से एकता सिद्ध करने के उद्योग में लगे।

श्रीरामकृष्ण कहते थे— स्वांग और संयम के पूर्ण अस्यास हारा मन और इंटियों को बज्ञा कर छेने पर जब साधक का अन्त-करण छुद ओर पिन हो जाता है तब उसका मन ही गुरु बन जाता है। फिर उसके उस छुद मन में उरपन हुई मानतरों उसे कभी भी मार्ग भूको नहीं देती और उसे शीश ही उसके ध्येय की ओर छे जाती है। " अपम चार 'र्य भी अशिष में स्वयं शीरांमहण्ण के मन का 'पही हाल था। वह तो उनके गुरु के स्थान में होकर उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इतना ही बैनाकर शान्त नहीं हो जाता था, एरन्कमी तो वह एक मिन देह धारण करके शरीर में बाहर निकलकर किमी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खड़ा हो जाता था और उन्हें साधना करते रहने के छिए उत्साहित करता था, या कभी उन्हें साधना करते रहने के उर उत्साहित करता था, या कभी उन्हें सरका साधना करते रहने के उर उत्साहित करता था, या कभी उन्हें सरका साधना करते रहने के उर उत्साहित करता था, या कभी उन्हें सरका साधना करते रहने के उर उत्साहित करता था, या कभी उन्हें सरका साधना करते रहने के उर उत्साहित करता था, या कभी उन्हें सरका साधना में छमाना था। यह असुक साधना कर करने का

फारण भी कभी समजा देता था अथना कभी अमुक साधना से भनिष्य में होने वाले पत्र को भी बता देता था। योटी एक दिन ध्यान करते समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निमला हुआ, लाउ लाल त्रिशुल गरण किया हुआ, एक सन्यासी दीख पडा । उनके सामने खडा होकर वह बोजा, "मन से अन्य सब निपयों का निचार दूर करके है केवल अपने इष्ट देन का ही स्मरण और चिन्तन कर । यदि ऐसा न करेगा तो यह त्रिश्ळ तेरी छाती मे मोंक दूंगा।" और एक समय तो उन्हें ऐसा दिखा कि अपने गरीर का भोगनासुनामय पापपुरप बाहर निकला और उसके पीठे पीठे उस तरुण सन्यासी ने भी बाहर आकर उसे मार डाला। एक समय उन्धोने यह देखा कि अपने शरीर में रहने त्रांके उस तरण सन्यासी को भिन्न भिन्न देवी-देवताओं के दर्शन करने भी और भजन जीर्तन सुनने की बड़ी जालसा हुई, तब वह दिव्य रूप बारण करके आया और देवों का दर्शन कर तथा भजन सुनकर कुछ समय तक आनन्द करके पुन अपनी देह में प्रतिष्ट हो गया। इस तरह के नाना प्रकार के दर्शनो की बातें हमने स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से सनी हैं।

साधनाताळ के लगमग आरम्भ से ही इस तरण सन्यासी का श्रीरामकृष्ण वो बारम्बार दर्शन होने लगा और कोई महत्व का कार्य वरने के दूर्व श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लेते थे। साधनाताल के इन अपूर्व दर्शनादियों की चर्चा करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण हम लोगों से बोले, " हमकूप में मेरे ही समान एक तरण सन्यासी कभी वभी इस (अपनी ओर उमली दिखाकर) टेह से बाहर निजलकर मुझे सभी निपयों का उपदेश देता था। यह जन इस प्रकार बाहर आता था, तन कभी मा. १ रा. ली. १६ कभी मुद्रे कुछ थोडा बहुत हो सरहता था और कभी कभी वाह्य जाता था, परन्तु निश्चेष्ट रहते हुए भी मुद्रे उसरी हुए उसरा हुए कि सुद्रे उसरी हुए उसरा हुए कि सुद्रे उसरा हुए हिस हुए कि सुद्रे उसरा था। उसके इस देह में पुन प्रिये हुई जाने पर मुद्रे दूर्ण वाह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता था। उसके मुँह से मैंने जो सुन दिया था, उसीका उपदेश न्यागदा की स्वार्ण ने आकर पुन एक बार दिया। जो मैंने एक बार सुन दिया था, उसीको उन्होंने पिर दुवारा मुद्रे सुनाया। इससे सुन हिए सुनाया। इससे सुन हिए सुन होता हो हिए ही उनके गुर स्थान है। कि सुन अपदेश केना पटा। अपन केना कि सुन सुन होता से सुन उनको बताने के लिए न्यागटा आदि के गुर-ए में आने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता। "

साधनाकाल के इस रिमाग के अन्त में श्रीरामङ्ग्ण जन कामत पुत्र गये, तन उन्हें और भी एक निवित्र दर्शन प्राप्त हुआ। एक दिन १८५८ में वे पाटनी में बैठकर कामारपुत्र से हृदय के गान शिक्क की जा रहे थे। उस समय का हृद्य अत्यन्त मनोहर था। बिस्तृत मैदान के बीच बीच में हरे मरे धान के खेत थे, ऐसा माट्स होता था कि इन सन हृद्यों के ऊपर स्वच्छ नीलाकाश की चहर तान दी गई हो, स्वच्छ हना मन्द गति से बह रही थी, उस गिस्तिर्ण मैदान में रास्ते पर बीच बीच में निर्मट पानी के क्षरने वह रहे थे, रास्ते के दोनों ओर बढ, पीपल आदि सचन और शीतल छाया बाल गुस प्यासे यक्ते यानियों को निशाम लेने के लिए प्रेमपूर्वक बुला रहे थे।

<sup>\*</sup>श्री तीतापुरी को श्रीसकृष्य न्यागटा कहते थे।

ऐसे परम मनोहर दश्यों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण वहे आनन्द से जा रहे थे कि उन्हें अपने शरीर से दो छोटे छोटे बालक बाहर निकलते दिखाई पडें। उन बालकों का रूप अत्यन्त सुन्दर था। वाहर आते ही वे नाना प्रकार के खेल खेलने लगे —कभी छुई-छुऔरल खेलें, तो कभी आसपास के सुन्दर फूछ तोड़ें, कभी दौड़ते दौड़ते खूब दूर तक जाकर फिर पालकी की ओर लौटें, बीच में ही हँस पढ़ें और परस्पर बातें करें — इस तरह बहुत समय तक आनन्द करके वे दोनों वालक श्रीरामकृष्ण की देह में फिर अन्तर्हित हो,गये । इस विचित्र दर्शन के लगभग डेढ वर्ष बाद जब विदुषी ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में आई, तब श्रीरामकृष्ण के मुँह से यह बाती सुनकर उसे कुछ भी आइचर्य नहीं हुआ और यह बोली, " वावा ! फिर इसमें अचरज किस बात का है ? नूने देखा सो ठीक ही है। इस समय नित्यानन्द के शरीर मे श्री चेतन्य का आविर्माव हुआ है--श्री नित्यानन्द और श्री चैतन्य इस समय एकत्र अवतार छेकर आये हैं और तुझमे ही रहते हैं!' हृद्य कहता था-"ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने चैतन्य-भागवत का निम्नलिखित **≄लोक कहाः**-

> अद्वैतेर गला धीर कोईन वार वार। पुनः ये किरव लीला मोर चमस्कार। कीर्तने आनन्दरूप हुईचे आर्मार। अग्राविध गोरलीला करेन गौरराय। कोन कोन आग्यवाने देखिवीर पाय॥

हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में रहते समय एक दिन चर्चा निकल पड़ने पर श्रीरामकृष्ण उपरोक्त वृत्तान्त का उल्लेख

१ कहूँगा, २ मेरा, ३ होओगे, ४ मेरे, ५ देखने को मिलगा

करते हुए बोळे—" इस प्रकार का दर्शन हुआ यह सत्य है और मेरे सुद्द से झनकर बाहाणी भी इस तरह बोळी वह भी सच है, परतु इसका यर्पाप मतलब क्या है यह में कैसे कहूँ ?"

ईश्तर-दर्शन के लिए श्रीरामकृष्ण की ऐसी ब्यानुलता को अभि-काधिक बढते देखकर इन्हीं चार वर्षों की अवधि में किसी समय मयुरवाबू को ऐसा मालूम पटने छगा कि अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण के कारण ही शायट इनके मस्तिष्क में कोई विकार उत्यन हो गया है और ईशर दर्शन की व्याकुछता उसी विकार का यह बाहरी स्वरूप हैं। उन पर मयुरवाबू असीम भिन्त और प्रेम रखते ये और उनके सुख के हिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी कुल करने के छिए सदा तत्पर रहते थे। इस समय उन्हे ख्याळ आया कि शापट इनका ब्रह्मचर्य भग होने से इनका स्वास्थ्य पूर्ववत् हो जाएगा । इसी कारण उन्होने छक्ष्मी वाई आदि बेश्याओं को पहिले दक्षिणेश्वर में लाकर, और बाद में श्रीरामकृष्ण को ही कलकते उनके घर ले जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के <sup>मन</sup> को मोहित कराने का प्रयत्न किया। श्रीरामकृष्ण स्वय कहते ये कि "उन वेश्याओं में साक्षात् श्री जगदम्बा के दर्शन होकर ' माता !" 'माता !' कहते हुए में एउटम समाधिमन हो गया ।'' ऐसा कहते हैं कि उनकी अगस्या देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बाहक के समान सरल और खुडे दिल ज्याहार को देखकर उन वेश्याओं के मन में वासल्य भात्र उत्पन्न हो गया। तदनन्तर ऐसे पुण्यात्मा पुरुप को मोह में डालने का प्रयत्न करने में हम से अत्यन्त घोर अपराध हुआ, इस परचाराप की भाजना से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को वारम्बार प्रणाम किया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा माँगी **।** 

## १९—विवाह और पुनरागमन

(१८५९-६०)

" में जब सोलह नाच नार्चेना तब वहीं तुम एक आध मिन्नोंगे ती सिश्लोंगे "

—थीरामकृष्य

जब श्रीरामकृष्ण के पुजारी का कार्य छोडने का समाचार कामार-पुरुर में उन भी माना और भाई को मिला, तब उनके मन मेवड़ी चिन्ता हुई कि अब क्या करना चाहिए। रामकुमार की मृत्यु के बाद दो ही वर्ष बीते थे कि गदावर की भी वायुरोग हो जाने का हाछ सुनकर उनकी युद्ध माता और बड़े भाई की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। छोग कहा करते हैं कि " रिपत्ति कभी अफेली नहीं आती ।" इस उपित का अनुभव उन्हें इस समय पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ। गढाधर पर चन्द्रामणि की अत्यन्त प्रीति होने के कारण यह समाचार सुनकर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने श्रीराम-कृष्ण को दक्षिणेरार से अपने गॉर बुळा हिया। परन्तु वहाँ आने पर भी श्रीरामकृष्ण का उदासीन और व्याकुरु मात्र कायम ही रहा । "माता" "माता" का घोप रात दिन एक समान जारी या । भगतत्-टर्शन की व्याक्तव्रता ने एक छोटे बाढ़क के समान रोना भी जारी ही था। यह सन देखकर इस दशा से सुवारने के छिए माता ने औपधि,

मत्रतत्र, टोना टटका, शान्ति आदि अनेक प्रकार के उपचार गुरू विय । यह बात सन् १८९८ के आश्विन या कार्तिक मास की होगी।

वर शोन पर, श्रीरामष्टण्य का व्यवहार नैसे तो ब्रह्मा पहिले के ।

ही समान था। पर बीच बीच में ईर्नर-दर्शन की उत्करण से ने व्याकुर हो उटते थे। उसी तरह कभी कभी गाम्याट के कारण उन्हें बहुत क्ष भी होता था। उस प्रमार एक और उनके सरल व्यवहार, देनमित मानुभित्त, सुहभेम आदि सर्ने गुणा को पूर्वनत देखकर और दूसी और दिशेष प्रसागों में सब निपयों के सम्बन्ध में उनके उदासीन मानुरुवात, भय और भूणा का अभाग, ईर्नर-दर्शन के लिए उननी तीन व्याकुरता और अपने ध्येय की प्राप्ति के मार्ग से निन्मों को दूर करने के अपार परिश्रम को देखकर छोगों के मार्ग से उनके प्रति एक कि स्था आदर परिश्रम को देखकर छोगों के मार्ग से उनके प्रति एक कि स्था आदर परिश्रम को देखकर छोगों के मार्ग से उनके प्रति एक कि स्था आदर परिश्रम को देखकर छोगों के एस मार्ग परिश्रम को देखकर छोगों के एस मार्ग परिश्रम की देखकर छोगों के एस मार्ग परिश्रम की देखकर छोगों के स्था मार्ग परिश्रम की देखकर छोगों के स्था मार्ग परिश्रम की देखकर छोगों के स्था में उनके प्रति एक कि

श्रीरामकृष्ण को माता विचारी चन्द्रादेनी अत्यन्त सरह स्वभाव बारों थीं। उनके मन में भी कभी कभी निचार आता था और दूसिंग के मुँह से भी नात सुनकर उन्होंने किसी मात्रिक को सुराने का निश्चय किया। श्रीरामहृष्ण नहते थे, "एक दिन हमारे यहाँ एक मात्रिक कांगे। उन्होंने कुछ जडी बूटी को अभिमत्रित करके जलाया और उसरी राष्ट्र मुने सुकने के लिए देकर कहा, 'त्यिह कोई भून है, तो इस पेड को टोडकर चला जा।' पर वहां क्या था! कुछ भी नहीं हुआ। इसके बात और भी एक दो मात्रिक एक रात को जाये और पूजा बर्क्शिन सहीं। (मुज़े) न भूत लगा है, न कोई रोग ही हुआ है। ' कुछ समय बाद सब के सामने उसने मुझ्से कहा, ' क्यों जी गदाधर ! तुमको जब साधु होना है तो फिर तुम इतनी सुपारी क्यों खाते हो ? सुपारी से तो काम-क्रिकार बढ़ता है।' सचमुच ही इसके पूर्व मुझे सुपारी खाना बड़ा अच्छा लगता था, परन्तु उस दिन से मैंने सुपारी खाना छोड दिया।"

उस समय श्रीरामकृष्य का तेईसवाँ वर्ष शुरू था। कामारपुरुर आने के बाद कुछ महीनों में उनकी न्याकृष्टता बहुत कम पड गई। इसका कारण यह था कि यहाँ आने के बात उन्हें वारम्बार श्री जगदम्बा के श्रद्भुत टर्शन हुआ करते थे। उनके सम्बन्धियों से छुनी हुईं उस समय की कुछ बातें नीच टी जाती हैं।

कामारपुरुर के पहिचम ओर ईशान में दो स्मजान हैं। उनमें से किमी एक में, दिन या रात को, समय मिळने पर श्रीरामकृष्ण असेळे ही जाकर बैठे रहते थे। उनमें कोई निक्क्षण शक्ति होने का निश्चय उनके रिश्नेदारों को उसी समय हुआ। उन लोगों से ऐसा मुना है कि श्रीरामकृष्ण समशान के सियार, भृत, प्रेत आदि को टेने के लिए नये पात्र में फलम्ल, मिशान आदि रखकर समशान में अपने साथ के जाया करते थे। श्रीरामकृष्ण उनसे कहा करते थे कि भूतों को उस पात्र का खाध देने पर वह पात्र मुंद आकाश में उटकर अस्टर हो जाता था और कभी ये मृत-श्रेत भी मुझे अस्पद दीच पटते थे। कभी कभी रात को रिश्न द वज जाते थे, पर श्रीरामकृष्ण का पता नहीं रहता था। तब वचारे रामेंदर स्मशान की ओर जाकर दूर से श्रीरामकृष्ण सो पुकार ये। श्रीरामकृष्ण पुकार सुनकर उत्तर देते थे और वहां से कहते थे,

" आया ! दादा ! आया ! तुम वहीं दहर जाओ, आगे मत वटो, नहीं नो ये भूत तुम्हें कुउ कर देंगे।" इनमें से एक इमञान में श्रीरामकृष्ण ने बेल की एक करन रुगाई थीं । उसी इमशान में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठरर ने प्रहुत सा समय जप-ध्यान में प्रितात थे। उनके रिक्तेदारों के बन राये हुए इन सब वृत्तप्तों मे ऐमा दिखता है कि उन्हें इस समय कुछ अपूर्व दर्शन और साक्षाकार हो जाने से श्री जगदम्बा के दर्शन के डिए उनके अन्त करण की तीत्र व्याक्तडता बहुत ही रूम हो गई थी। इससे वह अनुमान होता है कि इन दिनीं उन्हें श्री जगदम्या का दर्शन बारम्यार होता होगा, और प्रत्येक मद्व के निषय में उसके (श्रीजगटन्या के) आँटशानुसार ही कार्य करना उन्होंने इसी समय से आरम्भ किया होगा। श्री जगडम्बा के बारम्बार दर्शन होने रहने से सन्धवन इसी समय उन्हें यह भी निश्चय ही गया कि श्री जगटम्या वा अग्राध और पूर्ण दर्शन भी मुन्न द्वीप ही प्राप्त होगा। पर यह कौन वह सकता है ? अस्त ---

श्रीरामष्ट्रण्य के स्पारहार और बोल्साल को देखकर उनके घर के लोगों को ऐसा मालूम पढ़ने लगा कि उन्हें जो अक्तसाल वासुरोग हो गया पा ग्रह अन बहुत कम पढ़ गया है, क्योंकि वे अन पृष्टिलें के समान व्याकुछ होकर रोते हुए नहीं दिखने वे। उनका खान-पान निय-मित और समय पर होता या, तथा उनके अन्य व्यवहार भी दूसरें मनुष्यों के समान ही होते थे। उन्हें यही बढ़े आरचर्य की बात मालूम पढ़ती थी कि ने इमजान में जानत बहुत समय तक बैटते हैं; कभी कभी अपने शारीर पर का कपड़ा खोलकर फेंक देंते हैं और निर्लटकाता सें प्यान पूका आदि कार्य रागेते हैं; अपनी इन्टानुसार पूका, प्यान-वर

आहि करने में फिसी के कष्ट देने से वेबडे सन्तप्त हो उठते हैं और हिसी का कुछ न सुनकर सदा सर्वकाल देव, ध्यान, पूजा, जप इन्हीं में मग्न रहते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा लगता था कि इसमे कोई निशेप शोचनीय बात नहीं है—उनका यह स्वमान तो बालपन से ही है। उन लोगो को यदि

कोई सच्ची चिन्ता थी तो वह थी उनकी सासारिक निपयों के प्रति पूर्ण उदासीनता की । उन्हें मालूम होता था कि जब तक इनका ध्यान ससार में नहीं छगता और इनभी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके वायुरोग के पुनः उलटने की सम्भावना है। इसी कारण उनका ध्यान संसार की ओर फिसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता और ज्येष्ठ भाई रहा करते थे। अन्त में सब दृष्टि से निचार कर लेने के चाद दोनो ने यही निरचय किया कि "अब गदाधर का निवाह कर देना

चाहिए; क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। सुशील और रूपनती पत्नी पा जाने पर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, इसका मन इस प्रकार इतस्तत. नहीं भटकेगा ! यद्यपि इसकी आयु २३-२४ वर्ष की हो गई है, तो भी यह प्रत्येक बात में छोटे बालक के समान अपने भाई और माता के मुँह की ओर लाकता रहता है और अपनी सासा-रिक स्थिति को सधारने के उपाय ढूँढने के निचार भी इसके मन में नहीं आते । इसका विवाह किये विना और इसके सिर पर स्त्री-प्रवादिकों का पालन-पोपण का भार पड़े बिना, इसके ये निचार जाएँ भी कैसे ? "

निता नहीं रही। तापरचात् यद्यपि निराह की प्रकृत वात उनके कानों में पड़ी, तो भी उन्होंने उस सम्बन्ध में अपनी अनिष्ठा किछुक नहीं प्रकृत की, बरन् पर में कोई कार्य होने पर छोटे छोटे बालक जैसे आनन्द-चन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण श्रीरामहण्या भी करने छो। श्री जगदम्या के कान में यह बात टालकर और इस नियम में अपने कर्तल्य को जानकर वे ऐसा आचरण करते हों, अयना वालकों को जैसे अपनी जिम्मेदारी की करनना न रहने से भारी बातों के सम्बन्ध में वे जैसे निविद्यत्त रहा करते हैं, बही दहा श्रीरामहण्या वी रही हो, या कि निवाह के सम्बन्ध में श्लीत निविद्यत्त रहा करते हैं, बही दहा श्रीरामहण्या वी रही हो, या कि निवाह के सम्बन्ध में श्लीत निविद्यत्त रहा के जिनम के जिनम चही निवाह एक अलन्त महत्व की घटना होने के कारण उसका सातीयाग निवरण यहाँ दिया बाता है।

श्रीरामकृष्ण के चरित्र का निचार करते हुए मन में सहज ही श्रवन उठता है कि श्रीरामकृष्ण ने तिवाह ही क्यों किया व स्त्रीसहवास की निशे करवा में जिनके मन में कभी नहीं आई, उन्होंने दिवाह किन छिए किया व यह सचमुच एक गृढ निषम है। शावद कोई कह कि "खुवावस्था प्राप्त होंने पर वे सदा 'भगावन' 'भगावन' रठने छंगे और पात्र छ समान आचरण करने छंगे इसछिए उनके बर के छोगों में, उनवी कुछ न सुनते हुए, उनवी इस्छा के विरस्ह जानबूककर उनवा निवाह कर दिया।" पर यह बात सम्मन नहीं दिखोई देती । अध्यान वच्चान से ही उनकी इस्छा के निरस्ह जाने एक छोटी सी भी बात कोई कभी नहीं करा सका, बरिक उनके मन में कोई बात आ जाने पर उसे किये निना ने कभी नहीं रहते थे। छुट्यन वी ही एक

वात को लीजिये। बनी लोहारिन से उन्होंने वह दिया था कि "तुहे भिक्षामाता बनाऊँमा " और फिसी के करने की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना महना सिद्ध बर दिखाया, और यह भी फिस स्थान में कटकत्ता जैसे धर्मबन्धन शिथिङ शहर में नहीं परन् कामारपुदर जैसे पुराणमताभिमानी और धर्मक्रमेपरायण आम में ! ऐसे स्थान में यदि बोई मनुष्य यह अहे कि " मैं जैसा चाहूँ वैसा कर लूँगा " तो समाज उसे चलने नहीं देगा। भला, घर के लोग भी कम स्वधर्मनिष्ठ हो। सो भी नहीं। कुछ की रूढि को छीजिये तो उसके अनुसार भिक्षा-माता होने वाटी स्त्री ब्राह्मणी ही आउत्तयक थी। इन सब बातो के प्रतिकृष्ठ रहते हुये भी सन की इच्छा के निरद्ध उन्होंने उस अल्प अपस्था में भी अपना बहुना सत्य कर दिखाया । " दाल रोटी कमाने की निया मैं नहीं सीखता " यह निश्चय कर छेने पर उन्होंने फिसी की भी नहीं सुनी। वैसे ही उनके मन में जब तक नहीं जेंचा तब तक प्रजारी पद स्थीकार करने के छिए मधुरानाथ के सभी प्रयान व्यर्थ हुए ! और भी इसी तरह की अन्य बातों से स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार दूसरो की इच्छा को परिपर्तित कर िया। तब निनाह जैसे जीनन के महत्वपूर्ण निषम में उन्होने दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण किया, यह यहना कहाँ तक ठीक होगा ?

इसी प्रकार कदाचित् जोई यह कहे कि "ईररर प्रेम के कारण बचवन से ही उनके अन में सर्वस्वत्याग वा आप्र मानने की क्या आप्रस्यकता है <sup>2</sup> इस बात को न मानकर केप्रख हतना ही वहना बस होगा कि अन्य खोगो के समान विवाह आहे करके सुसार-सुखोपमोग की भागना पहले श्रीराममृष्ण के मन में थी, परन्तु सुवास्या प्राप्त होने पर धोड़े ही दिनों में उनके निचारों मे एफ निचित्र क्रान्ति उत्पन्न हुई और ईइरर-प्रेम की इतनी प्रयळ तरग उनके अन्त करण मे उमड पडी कि उनके सभी पूर्व विचारों में परिवर्तन हो गया। इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि इस परिवर्तन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का निवाह हो चुका था तो सब निवाद मिट जाता है। " पर यथार्थ में ऐसी बात भी नहीं थी। ईरपर-प्रेम के कारण सर्वस्पत्याग का भाग उनके मन में बचपन से ही था या नहीं यह उनके बाल्यजीरन मी और दृष्टि टालने से स्पष्ट दिख जायेगा । फिर उनका निमाह तेईसर्ने या चौबीसरें नर्प में हुआ था। उसके पहिले तीन चार वर्प से उनके अन्त करण में ईरनर प्रेम के लिए बोर खलबली मची हुई थी। इसके सिवाय जिन्होंने अपने लिए किसी की कभी थोड़ा सा भी क्रष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका को जन्म भर दुःख भोगना पडेगा उन्होने अपना विवाह कर छिया होगा <sup>१</sup> यह बात तो बिळकुळ असम्भन दिखाई देती है । साप ही साथ श्रीरामकृष्ण के जीवन में कोई भी घटना निर्यक्त नहीं हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाविक निचार करने से स्पष्ट दिखाई देती है। अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निविचत रूप से अपनी ही इच्छा से निनाह किया, क्योंकि कत्या देखने की बातचीत शुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य छोगो से वह दिया या कि "जय-रामबाटी में रहनेबांट रामचन्द्र मुखोपाध्याय की कत्या से मेरा बिबाह होगा और यह कभी का निश्चित है।" इसे पड़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और बदाचिन् उन्हें इस पर विस्वास भी न हो। वे बाहें ने-"ऐसी बातें बीमर्री सदी में नहीं चल समनीं, ऐसी भविष्यवाणी पर कौन विस्वास करेगा १ " इस पर हम यही कहते हैं कि " उपरोक्त जात वर अप निश्तास करें या न करे, पटनु श्रीरामकृष्ण ने तो वैसा कहा या इसमें कोई संवाय नहीं है और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने नाले मनुष्य सीमाग्य से आज = भी जीनित है। उनसे ही स्वय पूठ लीजिये और आपको निश्चय हो जायेगा।

कत्या देखते देखते बहुत दिन बीत गये, पर उनके वर के छोगों को एक भी कत्या पसन्द नहीं आई। तब श्रीरामकृष्ण ने स्वयं उन छोगों में कहा कि "अमुक गाँव में असुक जब्बों मेरे छिए अछग रख दी गई है, उसे जाकर देख छो।" इसेस यह स्पष्ट विदित है कि श्रीरामकृष्ण को मालूम था कि उनका विवाह होने वाला है और वह असुक जब्बी से ही होगा। यह भी प्रकट है कि उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में कोई जापरि नहीं की। सम्मनत ये बातें उन्हें भावसमाधि में ही मालूम हो गई होंगी। तब फिर श्रीरामकृष्ण के विवाह का अर्थ क्या है ?

कोई शास्त्रज्ञ पाटक शायट यह कहें कि "शास्त्रों का कहना है कि ईरारक्शन या कृष जान हो जाने पर जीन के सचित और भाषी कर्नों का नाश हो जाता है, परन्तु झान प्राप्त होने पर भी प्रारूथ कर्म का भोग तो उसे इस शारीर में भोगना ही पडता है .—

प्रारम्य वलवत्तरं रालु विदां भोगेन तस्य क्षयः । सम्यक्षानद्वताशनेन विलयः प्राप्तसंचितागामिनाम् ॥

करपना कीजिए कि किसी पारधी की पीठ पर तर्कश है जिसमें बहुत से वाण हैं। एक पक्षी को मारने के छिए उसने एक बाण अभी ही

<sup>≉</sup>सन् १९१४-१५ सें।

टोडा है और दूसरा प्राण हाथ में लिया है। ए.प्राएफ उसके मन में पैराग्य का उदय होता है और वह हिंसा न करने का निश्चय करता है। तुरन्त ही यह अपने हाथ का पाण नीचे डाल देता है तथा थीठ पर से तर्भश भी निश्चय करता है। तुरन्त ही यह अपने हाथ का पाण नीचे डाल देता है तथा थीठ पर से तर्भश भी निश्चय करता है। तर्भश भी निश्चय करता है। तर्भश भी निश्चय करता है। तर्भश करता है अपने तथा कर्मा कर्मा वर्भश को का जाण अर्थात जीव के जन्म जन्मान्तर के सचित कर्म, और हाथ का बाण अर्थात भीव कर्म (वह वर्म जो अप होने वाला है)—इन दोनो कर्मों का झान से नाश हो जाएगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोडे हुए बाण के समान अपने प्रारम्ध कर्मों का एल तो उसे भीगना ही पढ़ेगा। श्रीराम इन्य जैसे महापुर्प केवल अपने प्रारम्ध क्यों को ही श्रीर में भोगते हैं। इस मोग से वे छूट नहीं सकते।"

इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि " शास्त्रों से दिखता है कि
प्पार्थ ज्ञानी पुरुपों को अपने प्रारच्य कर्मों का भी फल नहीं भोगाना पडता,
क्योंकि असल में खुख दु ख का भोग करने वाला कौन है <sup>9</sup> यह मन हो तो
है। जब उस मन को उन्होंने सदा के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया है
तब पिर खुख दु खों के लिए स्थान ही कहाँ रहा <sup>97</sup> इस पर कोई यह
कहेगा कि प्रारच्य क्षेत्र को भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता
है। पर यह भी कैसे होगा <sup>9</sup> क्योंकि उनका प्यान तो शरीर की और
रहता ही नहीं। उनके अहकार का ही जब सम्ख् नाशा हो जाता है
और देह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तब उनके शरीर से प्रारच्य
पर्म का भोग होने का बोई अर्थ ही नहीं रहता। पक बात और भी
है। श्रीरामक्ष्णदेव के स्वय के अनुभवों पर यदि विश्वस करना है, तो
यह नहीं वह सकते कि वे केवल 'ज्ञानी पुरुप' थे। उनकी श्रेणी इससे भी

उंची माननी पहेगी; नयोप्ति उनके मुँह से हमने वारम्बार सुना है

कि " जो राम हुआ या और कृष्ण हुआ या नही अन रामकृष्ण हुआ
है" अर्पात् पूर्वज्ञाल में जिन्होंने श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र का
अन्नतार लिया था नहीं इस समय श्रीरामकृष्ण के गरीर में रहते हुए
अपूर्व लीला कर रहे हैं। यदि उनके इस उद्गार पर विद्यास है, नो
उन्हें नित्य शुद्ध सुक्तस्त्रमाय ईश्वराज्ञतार ही कहना होगा और
ऐसा मानने के माद यह कहना ठीक नहीं कि उन्हें भी प्रारच्य कर्मों
का फल भोगना पड़ा था। अत. श्रीरामकृष्ण के निवाह की भीमासा
अन्य रीति से करनी पड़ेगी।

हम छोगों के पास निवाह की बात निकालकर श्रीरामकृष्ण कभी कभी बड़ा मधुर निनोद किया करते थे। एक दिन दोपहर के समय दक्षिणेहरर में श्रीरामकृष्ण भोजन करने के छिए बैठे थे। पास ही श्री बछराम बहु और अन्य भक्तगण बैठे थे। उनसे वे अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामछाछ के निवाह के छिए उसी दिन माता जी (श्रीरामकृष्ण की पत्नी) कामारपुकुर को गई थी।

श्रीरामकृष्ण (बल्रेस से)—भला, बताओ तो सही, मेरा त्रिताह क्यों हुआ? मेरा निवाह हो तो गया, पर उसका क्या उपयोग है ? यहाँ तो कमर की घोती का ध्यान भी नहीं रहता। जब यह अनस्या है तब स्त्री क्यों चाहिए?" यह सुनकर बल्राम योड़ा हँसे और फिर चुप बैठे रहे।

श्रीरामकृष्ण - "हाँ। अब आया ध्यान में! (यत्तल में से योडी सी चटनी उठाकर बलराम को दिखाते हुए ) यह देख - इसके लिए विश्वाह हुआ! यदि तिश्वाह न होता तो फिर ऐसी चीजें कौन बनाकर देता १ (यलराम और अन्य लोग हँसते हैं।) हाँ ! सच पूलता हूँ। दूसरा कौन खाने पीने के लिए इस प्रकार की ज्यनस्था करता १ वह तो आज चली गई! (कौन चली गई, यह लोगों के ध्यान मे नहीं आया यह देखकरें) अरे! वह रामजाल की काकी! रामलाल का तो निश्वाह है न अब, इसलिए यह कामारपुकुर को चली गई! मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, पर मन मे कुल भी न आया। विलक्ष कर सच कहता हूँ। मन मे इतना ही आया कि कोई एक चला चार हि, पर वाद में ऐसा लगने लगा कि कौन अब खाने के लिए देगा १ ऐसा क्यों मालूम पड़ा, धतार्कें! प्रत्येक वस्तु ऐट में सहन नहीं होती, और प्याने की सुधि भी सदा रहती हो सी भी नहीं है। क्या सहता है, क्या नहीं सहता, यह सत्र उसे मालूंग है। वही रुप कुल वक्त नहीं सहता, यह सत्र उसे मालूंग है। वही रुप कुल वक्त कुल वक्ताकर देती रहती है, इसीलिए सुत्रे ऐसा लगा कि अप राने के लिए सौन वनाकर देता! १ "

और भी एक बार दक्षिणेश्वर में निवाह की बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण बोले, "तिवाह क्यों करते हैं जानते हो श्रीह्मण-शरीर के दिए कुछ दस प्रकार के सरकार हैं। निवाह भी उन्हीं में से एक सरकार है। ये दसों सरकार होने पर ही बह 'आचार्य' वन सकता है।"वे यह भी कहते थे, "जो परमहस होते हैं, पूर्ण झानो होते हैं, वे निक्कुल झाइबालें में लेकर सार्विमीम बादशाह तक की संशे अवस्थाओं को देखें हुए होते हैं और सभी का उपयोग करके आये हुए रहते हैं। यदि ऐसी न हो तो दीक दीक वैराग्य करसे हो सिका। है जिसका अनुभव नहीं किया है और जिसका उपयोग नहीं किया है, उसे टेखने और उसके उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती है और मन उसके लिए चचन भी हो उठता है—समझे वजब चौसर की गोटी एक जाती है तभी वह अपने आदिस्थान को छौट सकती है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इसे भी जानो। "

यद्यपि उन्होंने साधारण ग्रह और आचार्य के लिए निजाह के सम्बन्य में उपरोक्त कारण बताए तथापि स्वय उनके विवाह का कोई अन्य निशेष कारण हमें मालुम होता है। निमह भीग के लिए नहीं है, इस बात का स्मरण जास्त्र हमें पद पद पर दिया करते हैं। शास्त्रों का वाक्य है कि ईश्वर के सृष्टिरक्षणरूप नियम के पालन करने और गुणी पुत्र उत्पन्न करके समाज का कल्याण करने के उद्देश से ही तिवाह करना उचित है, परन्तु यह असम्भन बात शास्त्रो में नहीं बताई गई है कि इसमें स्वार्थ की मानना किचिदिए न रहे। दुर्बल मनुष्यों के चरित्र का पूर्ण अवलोकन करके शास्त्रकार ऋषिवरों ने जान लिया था कि दुर्वेल मानव को इस ससार में स्वार्थ के सिवाय और कोई बात समझ में नहीं आती । नफा और नुकसान का विचार किए विना वह बिलकुल सामारण कार्य में भी हाथ नहीं छगाता। यह बात जानते पूक्ते हुए भी शास्त्रकारों ने उपरोक्त आज्ञा दी इसका कारण यही है कि " इस स्वार्थ-बृद्धि को फिसी उच्च उद्देश्य के साथ सङा जर्जड रखना ही ठीक है; नहीं तो, वारम्बार जन्म-मृत्यु के बन्धन मे फॅसफर मनुष्य को अनन्त दु ख भोगना पडेगा" यह बात भी उन्हे बिदित थी। स्वय अपने नित्यमुक्त स्वरूप को भूछ जाने के कारण ही इन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत के रूप, रस आहि निषयों का उपभोग करने के लिए मनुष्य सदा लालायित रहता है और मन में कहता है, " ये सन निपयमुख किनने मधुर और मनोरम मा. १ रा. छी. १७

हैं ! " परन्तु ससार के सभी सुख दु खों के साय जर्मडे हुए हैं; यि सुखों का उपभोग करना चारो तो दुखों का भी उपभोग करना ही पडता है, यह बात कितने मनुष्यों के ध्यान में आती है र स्वामी विनेका ∖नन्द कहा करते थे, ' दु खों का मुकुट सिर पर धारण करके सुख मनुष्य के पास आजर खडा होता है।" मनुष्य को तो केवल शुद्ध सुख चाहिए पर वह मिले कैसे <sup>2</sup> उसके सिर पर तो दु ख का मुकुट है और यदि आपने सुख का उपमोग किया कि परिणाम में दू ख का भी उपभोग करना पढेंगा। पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता हैं। इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिखाते हुए जास्त्र वहता है, "भाइयी, तुम क्यों समझते हो कि केवल मुख के लाभ में ही हमारा स्तार्थ हे १ हुल और दुल इनमें से कोई एक भी छेने जाओंगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को भी छेना पडेगा। अत तुम अपने स्वार्थ का तार कुठ ऊँचे सुर पर चढा दो और सोचो कि सुख मी मेरा गुर है और दु ख भी मेरा गुर ही है। जिसके द्वारा इन दोनों के चंगुल से मेरा छुटकारा हो वहीं मेरा सच्चा स्वार्थ है और वहीं मेरे जीवन का ध्येय हैं। " इससे स्पष्ट है कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगों का निचारपूर्वक सेनन करते हुए सुखदु खपूर्ण भिन्न भिन्न अनस्याओ या अनुभन प्राप्त करके क्षणभगुर ससार के अनेक रमणीय सुखों के प्रति मनुष्य के मन में तिरस्कार उत्पन्न हो, और उसका मन परमेश्वर के चरणों में छंगे, और ईश्वर को ही अपना सर्वस्य जानकर उसी के दर्शन के लिए न्या गुलता उत्पन्न हो,--यही उपदेश शास्त्रकार देते हैं। यह बात नि सन्देह है कि किसी भी निषय सुख का निचारपूर्वक उपभोग करने स अन्त में मन उसका त्याग ही करेगा । इसी कारण श्रीरामकृष्ण कहते ये, "बाबा! सत् और असत् का निचार करो, निरन्तर निचार करना चाहिए और मन से पहना चाहिए 'अरे मन! नू सटा—में अमुर पस्त्र पहनूंगा, अमुक उस्तु खाऊँगा, अमुक चैन करूँगा--इसी प्रकार के मनोराज्य में निमन्न रहता है। परन्तु जिन पच महामूती से टाळ चाउळ आदि चीज बनती हैं, उन्हीं पच महाभूतों से छड्डू जरेंगी आदि पदार्थ भी बनते हैं । जिन पचमूतों से अस्यि, मास, रक्त, माजा आहि बनकर किसी स्त्री का सुन्दर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पशु, पक्षी आदि के शरीर भी वने होते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर--'मुझे यह चाहिए और प्रष्ट चाहिए की तुम्हारी व्यर्थ की व्याकुण्ता क्यो निरन्तर जारी रहती है ? स्मरण रहे कि इसके द्वारा सन्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं हो समती ! ' इतने से यदि मन में निश्चय न हो तो एक दो बार उन उन मस्तुओं का निचारपूर्वक उपमोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए। मान हो जलेंबी खाने की बढ़ी उत्पाट इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई और अनेक प्रयत्न करने पर भी जलेबी की इच्छा मन से दूर नहीं होती. और हजारो तरह से तर्फ करने पर भी मन नहीं मानता । तर तो कुठ थोडी सी जलेंगी के आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकडे करके खाते खाते मन से कहना चाहिए, 'अरे मन! इसी को जलेबी महते हें भला ! दाल चापल के ही समान यह जलेबी भी पचभूतों से ही बनी है, इसे खाने से भी इसका रक्त, मास, मल, मूत्र ही बनता है। भठा यह जन तम जीम पर हितभी तम तो इसनी मिठास है; और जहाँ एक चार यह गरे के नीचे उतर गई, यस उसका स्वाद भी ध्यान में नहीं रहता, और यदि कुछ अधिक खा छी तो इससे रोग उत्पन्न हो जाता है; िर ऐसी वस्तु के लिए अरे मन <sup>1</sup> तुनयों लार टपकाता है <sup>2</sup> हिं हि !! साई उतनी खा ली, अप वस करें ! अब इसमी ओर इच्छा मत कर, (सन्यासी मक्त मण्डली की ओर देखकर) साचारण छोटे मोटे

## र्थारामरूष्णळीळामृत

२६०

तिपयों का इस प्रकार विचारपूर्वक उपभोग करके त्याग करने से वन सनता है, परन्तु व्यान रखना बड़े बड़े निषयों के सम्जन्य में ऐसा करना टीक नहीं है। उन वड़े निषयों का उपमोग करने से बन्धन में पड़ने का बडाडर रहता है। अन बडी बडी जासनाओं के सम्बन्ध में उनके दोपो को ही दुँढना चाहिए और उन दोपों का ही सतत विचार करके उनरा त्याग करना चाहिए ।

शास्त्रो में निवाह का इतना उच्च उद्देश बताये जाने पर भी क्रितेन स्रोग इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं <sup>2</sup> आज कल निमाहित जीवन में फितने छोग यथासाध्य ब्रह्मचर्य पाछन करते हुए अपना स्वय तथा समाज का कल्याण करते हैं ! कितनी हित्रयाँ आजकल अपने पति के पी है खडी होकर उनके लोकहित के उच्चव्रत पालन के लिए—ईश्वर प्राप्ति की बात तो अलग रही-उनको उत्साहि करती हैं \* अथवा कितने पुरुप आजश्रर स्याग को जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को स्याग का उपदेश देते हैं ? हाय रे भारतर्ग्द ! भोग को ही सर्वस्व माननेवाले पारचात्यों के जड़बाद ने धीरे धीरे तेर अस्यिमास में घुसकर तेरी कैसी पशुन्त

करुणाजनक स्थिति बना दी है, इसका एक बार निचार तो कर। क्या न्यर्थ ही श्रीरामपुष्णदेव अपने सन्यासी भक्तो को आजकल के दिना हित जीवन में दौप दिखानर वहा करते थे—" भोग को ही सर्वस्त्र या जीवन का ध्येय समजना ही वास्तव में टोप है, तब क्या सम्भव <sup>ह</sup> कि तिराह के समय वधु और वर के मिरो पर अक्षत और पू उ वरसा दैने

स ही सब दोप दूर हो जायँ और सर्न मगळ हो जाय र र सच पूठिये तो तित्राहित जीवन में आज के समान अवल इन्द्रियपरता भारतवर्ष में पहिले

कभी नहीं रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नहीं होता कि इन्द्रिय-

नृष्ति के सिताय तिमाह का कोई और भी 'महान्, पतिन्न, अत्यन्त उच्च ' हेतु हैं। इसी कारण दिनोदिन हम पृछाओं से भी अधम होते चेल जा रहे हैं। एस सचमुच महान्, पिन्न और अव्यन्त उच्च हेतु का हमें स्मरण कराने के छिए और हमारी पृछानृष्ति को दूर करने के छिए ही श्री भगनान् रामनुष्णदेन का निमाह हुआ था। उनके जीनन के अन्य सभी कार्यों के समान उनका यह निमाह कार्य भी लोक कल्याण के छिए ही था।

श्रीरामकृष्ण ऋहा करते थे, "इस गरीर के द्वारा जो जो कार्य होते हैं ने सब तुन्हारे लिए किये जाते हैं। मैं जब सीलह प्रकार के कार्य करूँगा तब कही तुम छोग उनमें से एक आर करोगे तो करोगे, और मैं ही पिट गडा होकर मूत्र पिसर्जन करने छमूँ, तो तुम छोग चनकर छगाते हुए पिस-र्जन करोगे ।" इसीलिए नियाहित जीवन का अति उच्च आदर्श लोगों के सामेन स्यापित वर्रन के लिए श्रीरामङ्गण का जिजाह हुआ या। यदि मैंने स्तय अपना निवाह न किया होता तो विवाहित छोग कहते, "स्वय विवाह नहीं फिया, इसल्टिए ब्रह्मचर्य की बाते कर रहे हैं ! परनी और आप फभी एक साथ नहीं रहे, इसिंछए बहाचर्य की ऐसी लम्बी लम्बी गाँप हॉक रहे है!"-इत्यादि वहने के छिए किसी को अनसर न मिले इसी उद्देश से उन्होंने केरल निराह ही नहीं रिया, वरन् श्रीजगदम्बा माता का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर लेन के बाद जब दिन्योनमोद की अवस्था उनके हरय में पूर्णत- प्रतिष्ठित हो गई, तत्र उन्होंने अपनी पूर्ण यीतनातस्याप्राप्त पत्नी को दक्षिणेहार में लाकर रखा। उसमें भी जगदम्या का आदिभीत अत्यक्ष देखकर उसे श्री जगन्माता जानते हुए उन्होंने उसकी पूजा की; आठ मिोनों तक उसके साथ एकत्र वास किया, इतना ही नहीं, पर उसके साथ एक शब्या पर शयन तक किया। उसे अच्छा लगने और आनन्द माल्यूम होने के हेतुसे वे उसके बाद वई साल कभी कभी मामारपुकुर मे और कभी जयरामवाटी में ( उसके पिता के घर ) स्वय जाकर एक दो महीने विताते भी थे । दक्षिणेहरर में जब श्रीरामकृष्ण अपनी स्त्री के साथ पून्त रहते थे उस समय का स्मरण करते हुए माता जी अपने स्त्री भक्तो से बहा करती थी—" उन दिनों थे ऐसी किसी दिज्य मातानस्था में निरन्तर मान रहा करते थे कि उसे शब्दो द्वारा नहीं समन्ना सकते । भाराज्य्या की पूर्णता में वे कितनी ही बाते बताते थे, कितने हो उपदेश दिया करते थे । कभी ने हसते थे तो कभी रीते थे, और कभी समाधि में मान हो जाते थे । इस तरह सारी रात विवाने थे । उस भागनस्था का आनेश इतना अद्भुत होता था कि उसे देखकर मेरे सन अग काँगने लगते थे, और सुमें ऐसा लगता था कि रात किमी तरह व्यतीत हो जाय और दिन

निकल आने । भानसमाधि किसे कहते हैं, यह उस समय मैं हुउ भी नहीं जानती थी। एक दिन उननी समाधि बहुत समय तक भग नहीं हुई। यह देखकर में भय से रोने लगी और मैंने हरय को पुकारा। इन्य जल्दी ही आया और उनके कानों में बहुत देर तक श्री जगडम्बा क नाम का उच्चारण करता रहा, तब कहीं धीरे धीरे उनकी समाधि उनरी। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मुक्तो इस प्रकार से वह होता है तो मिन्ध्य में ऐसेक्स्ट में बचने के हेतु उन्होंने स्वय मुझे यह सिखा

दिया कि इस प्रकार का मान दिखने पर इस नाम का उच्चारण कानों में कर देना, तथा जन यह दूसरा भान दिखे, तन असुक बीजमन का कानों में उच्चारण करता । उसके बाद सुझे फिर उतना डर नहीं लगता या, क्योंकि इन उपायों से वे शीघ शेश में आ जाते थे। उसके बाद इसी प्रकार कई दिन बीत गए तो भी कन किस प्रकार

की भावसमाधि उम जाएगी, इसी चिन्ता में मैं सारी रात जामकर त्रिताती थी और मुझे नींद त्रिलकुल ही नहीं आती थी। यह हाल उनके कानो में पड़ने पर उन्होंने मुक्के दूसरी जगह—नीवतखाने में सोने के लिए कह दिया।" परमञ्ज्य माता जी कहा करती धीं— '' समई में बत्ती किस नरह रखना, कौनसी वस्तु कहाँ और कैसे रखना, अपने घर में कीन मनुष्य कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, दूसरे के वर जाने पर वहाँ के छोगों से किस प्रकार व्यवहार करना आदि तरह तरह की सामान्य सांसारिक वातों से छेकर भजन, कीर्तन, प्यान. समाधि और ब्रह्मज्ञान जैसे उच्च निपर्यों तक की सब प्रकार की बातें मुझे समझा समझा कर बताते थे।" विवाहित पुरुपो ! तुमेंमें से कितने छोग अपनी धर्मपरनी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे ? मान हो किसी कारण से तुष्छ शरीर-सम्बन्ध बन्द होने का अवसर आ जाने तब तुममें से कितने छोगों का अपनी परनी पर आजीयन नि:स्वार्थ प्रेम स्थिर रह सकेगा है इसीटिए हम कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण ने तिवाह करके परनी से एक दिन भी शरीर-सम्बन्ध न रखते हुए भी जो अर्भुत और अदृष्टपूर्व प्रेमपूर्ण आन्वरण का आदर्श सामने रखा. यह केवल तुम्हारे ही लिए है। इन्द्रियपरता के सिवाय विवाह का एक दूमरा भी उन्च उद्देश्य है जिसे तुन्हीं छोगों को सिखाने के छिए उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने इसी उद्देश को छेकर विवाह किया कि तुम छोग उस उच्च ध्येय की ओ: दृष्टि स्थिर रखकर अपने वित्राहित जीवन मे यथासान्य ब्रह्मचर्षे पालन कर स्वयं धन्य होओ, तथा चुद्दिमान्, तेजस्त्री और गुणवान् सन्तान को जन्म देकर भारतवर्ष के आधुनिक हतवीर्य, निस्तेज और बटहीन समाज को वीर्यवान्, तेजस्वी और बछ्यान बनाओ। जिस कार्य को कर दिखाने की आवश्यकता श्रीराम-

चन्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीवुढ, श्री रांकर, श्री चैतन्य आदि पूर्गावतारों को नहीं हुई थी, वही कार्य अत्र आवश्यक होने पर उसे कर दिखानाइस आधुनिक सुग के अनतार श्रीगमकृष्णदेव के टिए आवश्यक हो गया।

जीवन भर कटोर नपस्या और साधनाओं के बळ पर विताहित जीतन का अद्भुत और अदृष्ट्यूर्न साचा या नमूना संसार में यह प्रथम ही सामने आया है। श्रीरामनुष्ण कहा करते ये उस प्रकार " साचा तैयार हो गया है, हुम अपने अपने जीवन को इसी आदर्श साचे में ढालों और उसे नये आजार का बना डालों।"

इस पर कोई शायट कहे कि यह बात सभी के लिए सम्मन नहीं है। पर ऐसा तो नहीं है कि इसे श्रीरामकृष्ण समझते नहीं थे। उन्हें यह निदित था कि मैं स्वयं जब सोल्ड आने प्रस्यक्ष आसरण करके दिखाऊँगा तब कहीं लोग एकआध आना आसरण करने का प्रयत्न करेगे; इसीलिए यद्याप स्त्री के साथ रहकर अख्य के सहस्ये पालन करना सभी के लिए साध्य नहीं है, तथापि यह आदर्श स्त्र के सामने रहने से लोग कम से कम उस दिशा में प्रयत्न तो करेंगे। यही सोचकर उन्होंने इस असियाराव्रत का प्रत्यक्ष आसरण करके दिखला दिया है।

और भी एक बात का विचार करना यहाँ आपस्यक है। रूप-रसादि निपमों के दास, विहंसुर्क व्यक्ति अभी भी शायद कहेंगे, " क्यों जी, जब श्रीरामकृष्ण ने निग्राह कर िष्या तब एक दो पुत्र हो जाने के बाद ही उन्हें पत्नी से शरीर सम्बन्ध तोड़ना था। यदि वे ऐसा करते तो उन्होंने यह भी दिखा दिया होता कि ईन्त्रर की सृष्टि की रक्षा करना ही मनुष्य भात्र का कर्तन्थ है। साम ही वे यह भी दिखा देते कि शास्त्र की मर्योदा का भी पाछन हुआ, क्योंकि यह शास्त्रजाक्य है कि जिजाह करके कम से कम एक पुत्र उत्तपन्न करने से मनुष्य पितृ कण से सुक्त होता है।"

आहुंय, इस प्रश्न पर अप हम पिचार फरें । "पहले आए ही यह वताइए कि सृष्टि नाम की जो बल्तु है उसे हम जितनी देखते हैं, या सुनते हैं, या विचार करते हैं वह क्या उतनी ही है ? विचिन्नता ही सृष्टि का नियम है। मान लीजिए कि इसी क्षण से हम सब लोग एक ही प्रकार का कार्य करने छगे और एक ही प्रकार का विचार मन में छाने लगे तत्र तो सृष्टि का नाज इसी समय हो जाएगा। यदि यह त्रात सत्य है तो अन हम आप से यह पूछते हैं कि क्या सृष्टि की रक्षा के सन नियमें। जो आप समझ चुँक है है और क्या सुष्टिरक्षा की जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर छे रखी है \* इसी जारण तो आप आज इस प्रकार प्रसचर्परहित और निस्तेज हो गए हैं ' इसका विचार आप अपने मन में करें । अयरा क्षण भर के छिए आप ऐसा सोचे कि यह सृष्टिरक्षा का एक नियम है और आप उसका पाउन कर रहे हैं, पर आपका ऐसा आग्रह क्यों हो कि दूसरा भी उसी नियम का पाछन करे। ब्रह्मचर्य-. रक्षण के तिए और ऊँचे दर्जे की मानसिक शक्त का निकास होने के छिए सामान्य निपयों में शक्ति का ज्वय न करना भी तो सृष्टि का ही नियम है। यदि सभी आपके समान हीन दर्जे के शक्तिनियास में ही पड़े रहे. तो उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक विमास प्राप्त वरने और दिखाने के छिए कौन जेप रहेगा है और फिर तो उसका छोप। हुए विना रहेगा ही नहीं।

दूसरी बात और यह है कि हमारा स्त्रमान ही ऐसा है कि हम अपने लिए बेनल अपने अनुकुल नातें हो शास्त्रों से जुननर निनाल लेते हैं और बानी बातों की ओर दुर्लन्य करते हैं। पुत्रो पादन भी उसी तरह की एक अनुकुल जुनकर निनाली हुई नात है, क्योंकि अधिनार देखनर शास्त्रों में यह भी नहा है कि—

"यदहरेर निरंजेत् तदहरेर प्रवज्ति।" अर्थात् जिस क्षण ससार के प्रति वैराग्य उरपन हो जाय उसी क्षण ससार का स्थाग वर देना च हिए। तब यदि श्रीरामकृष्ण अपिके मत के अनुसार चंछे होते तो ने इस ज्ञास्त्रामक्य की मर्योदा वा निस प्रकार पाठन वर सरत ये शितृत्रण के सम्यन्य में भी यही बात है। शाहर कहते हैं कि यवार्ष सम्यासी अपने सात पूर्वों और मान नशर्जों का अपने पुण्यन क से उद्धार करता है। तन पिर व्यर्थ किता करने के लिए होने केंद्रि कारण नहीं दिखाई देता कि श्रीरामकृष्ण अपने पितृत्रण से सुनत नहीं हो सके।

उपरोक्त निरंचन से स्पष्ट है कि श्रीरामकूष्ण देन के जीवन में निराह नी घटना हमारे सामने केनल उटान्ट्रण रखने के लिए ही हूर्र थी। - प्रस्पूच्य माता जी श्रीरामनृष्ण को ईश्तर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रही। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने हमारे सामने निवाहित ) जीवन का कितना ऊँचा और पवित्र आदर्श स्थापित किया है। ससार का नियम है कि मनुष्य अपनी हुर्नेल्ता मले ही मसार के और सब लोगों से द्विपा ले, प्रशासनी स्त्री से यह उसे बदापि नही दिया सनना। इस वियम में श्रीरामकृष्ण कभी कभी नहते थ- '' जितने लोग दिखते हैं — बड़े बड़े रायसाहेव, खानसाहेव, जब, मुनसिप, कैतिरटेट — सभी अपने घर के वाहर उन्हें रूर बीर होते हैं, पर अपनी स्वी के सामने सभी वेचारों को गुलाम बनना पन्नता है। भीतर से कोई हुक्म हुआ, फिर वह चाह विलक्षक अन्याम ही क्यों न हो, इन्हें उह जिरसाउब हो जाता है! '' अत यदि किसी पत्नी ने अपनी पति वी ईश्वर के समान अन्त करण से भक्ति की, तो नि सन्देह यही जानो कि वह मनुष्य बाहर से जैसा आचरण करता है वैसा ही उह भीतर से भी है और उसमें कोई मिध्या-चार नहीं है। अस्त—

श्रीरामङ्कष्ण की माता और बड़े भाई ने आसपास के गार्जों में बहुन सी कन्याएँ दांबी, पर किसी न किसी कारण से वित्राह कहीं भी पक्का नहीं हो सका। चन्द्रादेनी को बड़ी चिन्ता होने लगी कि निनाह किसी प्रभार टीम हो जाय। उनमा चित्त घर के माममाज में नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन भागावेश में श्रीरामक्रण-जैसा पीठे लिख चके हैं - बोल उठे, "व्यर्थ इधर उधर कत्या इँटने के छिए भटकने से काई लाभ नहीं। जयरामनाटी ग्राम में रामचन्द्र मुखो-पाब्याय के यहाँ जाओ। वहाँ तिनाह के लिए कत्या तैयार मिलेगी।" श्रीरामकृष्ण के इन जब्दों पर किसी को एकदम विश्वास नहीं हुआ। तथापि वहानत है "हुनते को निनके का सहारा।" तटनुमार चन्दादेवी मोचने लगीं कि इतने स्थान देखे हैं जैसे यहाँ भी सही। अत पता छमाने के लिए फिसी को जयरामपटी भेजा गया। उमने आफर बताया, " वाजी वार्ते कुछ भी हों, पर छड़नी बहुत छोटी है। उसनी अभी ही इटगाँ पर्य लगा है।" पर अन्यत कही निश्चिन होने के चिड़ न देख चन्ट्रामणि देवी ने वही छटकी पसन्द की और त्रिताह का सुर्र्त निरिचत

हुआ। उस दिन रामेहनर अपने आई को छेकर जयरामनाटी को गया और वहाँ रिधिपूर्ण निमाह करके अपने आई के साथ छौटकर घर आया। यह ईस्त्री सन् १८५९-६० के वैद्याख कृष्ण पक्ष की बात है। श्रीराम-कृष्ण को उस समय जीवीसमें वर्ष छमा था।

अपने पुत्र को विवाहित देखकर चन्द्रामणि का चित्त शान्त हुआ और उन्हें यह आशा होने लगी कि अब मेरे पुत्र का मन ससार और शहस्थी की ओर थोडा बहुत लगेगा, परन्तु मण्डप की शोभा के लिए बधु को पहिनाने के जिए गाम के जमीदार से उधार छाए हुए गहने अम चापस ऋरने होगे, यह दिचार मन में आते ही अपने निर्धन संसार का चित्र उनकी आँखो के सामने आ गया । तित्राह के दिन से ही वयू को यह अपने घर छिया छाईँ और उसी दिन से उन्होंने उसके साथ अत्यन्त प्रेमयुक्त व्यवहार आरम्भ कर दिया। अब वधू के शरीर पर से अलंकार उतार लेगा उन्हें बडा कठोर कँचने लगा। यद्यपि उन्होंने यह बात फिली से नहीं वताई, तथापि गदाधर के ध्यान में यह आ ही गई। उन्होंने दो चार बातें बताकर माता को साल्वना दी और एक रात को अपनी भानी के सो जाने पर उसके तरीर पर से गहने, बिना उसे मालूम हुए धीरे से युक्तिपूर्वक निकाल लिए और अपनी माता के सामने छाकर रख दिये । माता ने सबेरे ही उन्हें जहाँ के तहाँ पहुँचा दिया । पर यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई । प्रात-काल, उठने पर उस वालिका ने अपने अरीर पर के गहने न देखकर अपनी मास से पूठा "माँ, कल मैं जो गहने पहने थी दे कहाँ हैं!" यह सुनकर चन्द्रादेवी का हृदय भर आया. और वे वाहिका को अपनी गोदी में विधानत उसे पुचनारती हुई बोटीं - " बेटी, मेरा गदागर तेरे टिए इनमें भी सुन्दर गहने बनना देगा। " उस दिन छड़ियों ना काफा भी उससे भेंट करोन आया था। उसे इन गहनो के उत्तरनाने का मृतान्त मात्म होते ही बड़ा कोष आया और नह छड़ियों को अपने साय छेन्छ जयरामनाटी के छिए रनाना हो गया। इससे चन्द्रा-देनी को बड़ा ही दुख हुआ। पर औरामकृष्ण ने उन्हें " अब चाह कुट भी हो, पर एक बार जो निनाह हो गया वह किसी के तोड़ने से ट्ट् तो नहीं सकता " किर इतनी कौनसी चिन्ता है " " इत्यादि बातें कहकर अपनी माता के दुख को हुर किया।

त्रिताह के बाद लगभग ६-७ मास तक श्रीरामकृष्ण कामारपुदुर में ही रहे। घर की अनस्या को देखनर तथा वहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गये, यह सोचकर उन्होंने कलकता जापस जाने का इरादा विया। माता को यह विचार पसन्द नहीं आया, क्योंकि उसे चिन्ता थी कि अभी इसका वायुरोग अच्छा हो ही रहा है, और ऐसे समय में फिर वहाँ जाने से यदि रोग पुन उलट पडा तो क्या हाल होगा, परन्त श्रीरामकृष्ण उन्हें मिसी तरह समक्षा-बुक्षाप्तर उनसे गिटा लेकर दक्षिणे-श्वर पापस आ गये और अपने काम में छम गये (१८६०-६१)। लौटने के बाद थोड़े ही दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में पुन ऐसे तन्मय हो गये कि माता, भाई, स्त्री, ससार, अपनी स्थिति और फामारपुरुर की सत्र बातें बिल्बुल मृल गये। जगदम्बा का सदा सर्वजाल दर्शन कैसे हो, यही एक विचार उनके मन में धूमेंन लगा। रातदिन नामस्मरण, मनन, जप, व्यान में ही निमम्न रहने के कारण उनका वक्ष स्थळ पुन सर्वफाळ आरक्त रहने छगा। सभी सासारिक बातें पुन विषयत् व्रतीत होने छगी । सारे शरीर में पुन

तिळक्षण दाह होने छगा और आँबो से नींड पुन. न माल्म कहाँ भाग गई। अन्तर इतना ही था कि उन्हें इस प्रकार की अतस्या का पूर्ण अनुभव रहने के कारण पहिले के समान उनका चित्त इस समय दाँवाडोल नहीं हुआ।

हरय के मुँह से यह सुनने में आया है कि श्रीरामकृष्ण की उन्मादात्रस्या फिर वापस आते देख मयुरवाचू ने उनने गानदाह और अनिटा के लिए गगाप्रसाद सेन की चिकित्सा ग्रुरू कराई। औपि से सुरन्त कोई लाभ नहीं हुआ तयापि उससे निराश न होकर हृदय श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर गगाप्रसाद के घर वारम्बार जाने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते भे, एक दिन गगाप्रसाद के घर वारम्बार जाने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते भे, एक दिन गगाप्रसाद के घर वारम्बार जाने लेके विश्व आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण को । उस दिन वहां पूर्व बगाल से एक वैष आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण को परीक्षा जन्होंने भी वी और कहा— "इसके लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ-सा दिखता है। इसकी व्याधि सोनावास के कारण जयन हुई है और इसे औपिक से कोई लाभ नहीं होगा।" श्रीरामकृष्ण कहते भे, "रोग के समान दिखने वाले नेरे सभी शारीरिक किकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्हीं वैद्य ने पहिचान। एरन्तु उनके कहने पर किसी को विश्वसान हुआ।"

दिन पर दिन बीतने छंगे। मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण पर प्रेम भरनेवाले अन्य लोगो ने अपनी ओर से प्रयक्तों की पराकाष्टा कर टी, परन्तु रोग कम न होकर धीरे धीरे बटता ही चला।

थोडे ही दिनों में यह वार्ता कामारपुकुर पहुँची । बेचारी चन्द्रोटेग़े! अपने प्यारे पुत्रगदाधर के रोग का पुनः बदने का समाचार पाकर पागळ के समान हो गई। गृहस्थी में उनका चित्त ही नहीं त्रगता था; और ऐसी उद्दिग्न अवस्था में निराधा के वेग में उन्होंने अपने प्रिय पुत्र के कत्याणार्थ महाटेच के पास धरना देने का निश्चय किया तथा वह वहाँ के "बूट्टे शंकर" के मन्दिर में जाकर प्रायोग्न वेशन करने बैठ गई, परन्तु वहाँ उन्हें वह आदेश हुआ कि " तू सुकुंटपुर के महादेव के सामने घरना है, तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी।" किर वहाँ से उठकर वह सुकुंदपुर के शिवालय में जाकर प्रायोपवेशन करने छगी। दो तीन दिन बीत जान पर एक रात को शंकर ने स्वयन में आवर उन्हें बताया कि " मय का कोई कारण नहीं, तेरा छड़का न तो पागळ हुआ है और न उसे कोई रोग ही है; केवळ ईरवर-दर्शन के व्याकुळता से उसकी ऐसी अवन्या हो गई है।" धर्मररायण और अद्धालु चन्द्रामणि देशी की चिन्ता इस स्वयन से बहुत कुळ दूर हो गई। अस्तु —

्रम दिनों ईर्रगर-दर्शन की कितनी प्रचण्ट व्याकुलता उनके अन्त-करण में भी, इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमसे कहते थे, "साधारण जीवों के शरीर में और मन में—उस प्रकार की तो कौन कहे—पिर उसकी चतुर्योश खल्चली भी उत्पन्न हो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। दिन हो नाहे रात, सर्व काल श्री जगमाता का किसी निक्सी रूप में दर्शन हो तब तो ठीक है, अन्यया प्राणों में ऐसी उपख्याप्रण मच जाती थी कि मालूम होता या कि अब प्राण निकलते ही है। इसके बाद परे छः वर्ष तक एक दिन भी नींद नाम को नहीं आहे। ऑखों की एककों से जीव नष्टप्राय, हो गया या और मन में इच्छा करने पर भी पलकों देंकती नहीं थीं। समय की सुध नहीं रहती यो और शरीर का झान समूज नष्ट हो गया था। माता के चरणों पर से कभी

कभी शरीर की ओर प्यान जाता था, तम बडा डर छगता था—मन में मादूम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ र दर्पण के सामने खंड होकर ऑखो में उगली डालता था और देखता था कि पल्कें गिरती हैं या नहीं, पर होता क्या था र हुछ नहीं; पुतली को उगली से हुने पर भी पल्कें त्यों की त्यो बनी रहती थीं। यह देखकर बडा डर लगता था और रोते रोते कहा करता था, 'माता! माता! एकामचित्र से मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तुझ पर इतना निश्नास रखा, उसरा

मुत्रे क्या तले यही फल दिया है '' पर बाद में तुरन्त ही ऐसा भी फहताथा, 'माला ! तेरी जैसी इच्छा हो बही होने दे। शरीर जाय तो जाय, पर फेनल तु मुक्त छोडकर फहीं ने जाना। माता, मुत्रे दर्शन दे। मुह्

पर कपा कर । तेरे सिनाय मेरा और कौन है। इस प्रकार रोते रोते मन में पुन निकक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था। इत्तरीर बिल्कुल तुच्छ पदार्थ प्रतित होने छगता था; और कुछ समय में जगन्माता का दर्शन होकर उत्तरी बाते सुनकर मन चान्त्र हो जाता था। "

- लगभग इसी समय मुशानाय को श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्री शक्तर और कार्ल माता का दर्शन हुआ। उसका विस्तृत वर्णन "श्रीराम कृष्ण और मुशानाय" शीर्षक अन्याय में हो चुका है। इस दर्शन के समय से मुशानाय श्रीरामकृष्ण को भिन्न भार से टेलने लगे और उनके मन में उनके प्रति भनित और श्रद्धा अव्यध्कि बढ़ गई। साधक अवस्था में मुशानाय जैसे धनवानु और श्रद्धासम्यन्न तेजस्वी भन्त की

अगस्या में मधुरानाय जैसे धनवान् श्रीर श्रद्धासम्यन् तेजस्यो भक्त की श्रीरामकृष्ण को आवश्यकता थी ही। इन दोनों का इतना अडुत प्रेम सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जोड दिया हो कीन जाने <sup>2</sup> श्रीरामकृष्ण के जीवन-चरित्र में ऐसी बहुत सी अधिन्त्य घटनाएँ डर्ड हैं िक उन घटनाओं के यों ही सहज ही हो जाने की बात मानने के लिए मन तैयार नहीं होता। मबुरानाथ और श्रीरामकृष्ण का अलौकिक प्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अचिन्त्य घटना है। दूसरी घटना— उसी तरह की— एक भैरणे नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन है। उसी बात का निस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में किया गया है।

# २०-भैरवी बाह्मणी का आगमन

(१८६१-६२)

" उसक गुले हुए केश और वासल्यभाव के कारण विहल अवस्था नो दलकर, छोगों को ऐसा मालूम होता या कि मानो यह गोपाल विरद्द से व्यापुल नन्दरानी यहोदा ही है।"

--थीराम्हरण

िनाह करके छैटिन के बाद बोडे ही दिनों में श्रीरामकृष्ण के जीवन से निरोध सम्बन्ध रखनेनाछी दो घटनाएँ हुईं। सन् १८६१ के आरम में रानी रासमणि सप्रहणी रोग से बीमार पड़ी। श्रीरामकृष्ण कटते-थे कि एक दिन सहज घ्मेत घूमते रानी अकस्मात् जमीन पर गिर पड़ीं और उनके शरीर में बहुत चीट छगी। उसी दिन उनको बहुत तेज उनर भी आ गया; सारे शरीर में पीडा होने छगी और तीन-बार दिनों में उन्हें सप्रहणी रोग हो गया।

हम कह चुके हैं कि दक्षिणेहर का कार्छ मन्दिर तैयारहोने पर उसमें ता॰ २१ मई सन् १८९५ के दिन श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा हुई । मन्दिर का सब कार्य ठीक ठीक चळने और किसी बात की क्सी न होने देने के हेतु उन्होंने उसी साठ २९ अगस्त को २,२६,००० र. में दिनाजपुर जिले में कुउ जमीन मील ली। बानन के अनुसार उम जमीन का नियमित रूप से दानपत्र लिख देने का निचार उनके मन में होते हुए मी कई कारणों से वह कार्य बहुत दिनों तक स्विगत रहा। मश्रष्टणी रोग से राण होकर अध्या में पढ़ जाने पर, इस बात की निपटा देने के लिए उनके मन में पुनः तीत्र इच्छा उत्पन हुई। उनकी चार लडकियों में से दूसरी श्रीमती कुमारी और तीसरी श्रीमती करणामयी कालीमन्दिर पूरा बनने के पूर्व ही मर गई पीं। अत उनकी अन्तिम नीमारी के समय उनकी सबसे बढी लडकी श्रीमती परिनी और सत्र में टोटी श्रीमती जगरम्बा, ये ही दो लडकियाँ थी।

दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे चलकर कोई झगड़े न खंडे हों इस उदेश से रानी ने "यह दानपत्र हमें स्त्रीकार है" इस आशय का सम्मति-पत्र लिखकर उस पर अपनी होनों लडिकियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा । जगदम्बादासीने तो हस्ताक्षर कर दिया । एरतु बड़ी लडिकी पिप्तनी ने इन्कार कर दिया । इम कारण मृत्यु-शस्या पर भी रानी के चित्त को शान्ति नहीं मिली । अन्त में रानी ने श्री जगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त का समाधान करते हुए ता० १८ फरारी १८६१ के दिन टानपत्र पर स्वय अपने हस्ताक्षर कर दिए । उसके दूसरे ही दिन, अपीत् ता. १९ फरारी को उनका रोग बढ़ गया और उसी दिन उनका स्वर्गमन हो गया।

श्रीरामकृष्ण कहते थे, " अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गगा के किनारे अपने निपासगृह मे रहने के छिए आ गई थी। उनके देहाव- सान के एक-दो डिन पूर्न एक रात को उनका ध्यान समीप ही जरते हुए किसी दीपक की ओर गया। वे एकदम बोछ उठीं, 'ये सब दीपक यहाँ से हटा छो। यह सब रोशानी मुझे नहीं चाहिए। अब तो यह देखो जगनमाता ही यहां आ गई हैं। उनके शरीर की प्रभा को देखो, वह प्रभा कैसी चारों ओर फैछी हुई है। 'योडा ठहरकर वे पुन बोठीं, 'माता। तू आ गई 'पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अब क्या होगा माता ' ' इससे ऐसा दिखता है कि उनके मन पर रोग की अपेक्षा इस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था।"

कालीमिन्दर में श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से वहाँ की सारा व्यवस्था मधुरानाथ ही करते थे। अत रानी की मृत्यु के बाद भी वहाँ की व्यवस्था पूर्वजत् ये ही करते रहे। उनका पहिल से ही श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। अब रानी की मृत्यु हो जाने से मन्दिर की सब व्यवस्था इनके अर्केल के ही हाथ में आ गई, इसिलए श्रीरामकृष्ण को साधना काल में सब प्रकार की आप्त्यक सहायता देने के लिए उन्हें पूरा अप्रसर मिल गया। ऐसी अपार सम्पत्ति के मालिक होते हुए भी उनकी प्रजृति कुमार्ग की ओर नहीं गई और वे श्रीरामकृष्ण को हर तरह से सहायता करने में अपने को धन्य मानते थे, इससे उनको कितना वडा सीभाग्य प्राप्त था, यह कर्यना की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण की उच्च आच्यात्मिक अत्रस्या की कल्पना इस समय तक बहुत कम छोगो को थी।बहुतेरे छोग तो उन्हें 'पागल' या 'दिमाग फिरा हुआ' ही समझते थे।जिस मनुष्य को स्वयं अपना हित-अनहित मालूम नहीं पडता, जिसे किसी सासारिक विषय हैं उत्साह नहीं है, रानी रासमणि और मयुरानाथ जैसे की प्रसन्नता से जो स्वयं अपना लाम नहीं उठाता—ऐसे मनुष्य को वे और क्या कहें ! सब लोगों को इतना अवस्य दिखाई देता था कि इस पागल मनुष्य में कुछ अजीव मोहनी शक्ति मरी है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति उसे बाहता है। यद्यपि बहुतो की यह घारणा थी, तथापि मथुरानाथ कहा करते थे, 'इन पर श्री जगदम्या की कृपा हो जुकी है, इसी कारण इनका व्यवहार किसी जन्मत के समान है। '

रानी रासमणि के निधन के बाद गीम ही श्रीरामकृष्ण के जीवन में अत्यन्त महरन की एक और घटना हुई। उस समय दक्षिणेहर के कालीमिन्दर के अहाते में पश्चिम की ओर गंगा के किनारे एक मुन्दर फुजबाड़ी थी। उस फुजनहीं में अनेक प्रकार के फूज के पींधे थे, जिनकी सुगग्ध से दसी दिशाएँ सुरिमित रहती थीं। इस फुजनाड़ी में श्रीरामकृष्ण निस्य नियम से जाते थे और श्री जगदम्बा के हार के लिए फूज इकड़े करते थे। इस फुजनाड़ी से ही गंगा जी में उतरने के लिए सीटियों बनाई गई थीं। पास ही औरतों के लिए एक अजग बाट डंघा हुआ था। उस बाट एर बकुज का एक मड़ा वृक्ष था, इस कारण उस बाट की 'बकुजनला घाट ' कहते थे।

एक दिन प्रात.काल फूल तोड़ते समय श्रीरामकुणा को बकुलतला घाट की ओर एक नौका जाती हुई दिखाई दी। वह नौका घाट के पास आकर रुक गई। उसमें से पुस्तकों आदि की एक गठरी हाथ में दिए हुए एक स्त्री उतरी और देक्षिणी घाट पर के बरों की ओर जाने लगी। उस स्त्री के केश लम्बे और खुले हुए ये। उसका वेप भैरवी का सा, और उसके वस्त्र गेरुए रंग के थे। उसकी आयु लगभग चालीस वर्ष की थी, पर उसका रूप इतना अलैकिक था कि वह इतनी प्रोट अवस्था की किसी को मालूम नहीं पडती भी। उसका दर्शन होने ही श्रीरामकृत्य को मानो वह फोई अपनी आत्मीय या स्वजन सी मालूम होने लगी। वे तुरन्त ही अपने कमरे में औट आये और हृदय से बोले. " हद , उस पाट पर अभी एक भैरवी आई है । जा, उसे इघर छे आ । " हृदय बोला, " पर मामा ! वह स्त्री विना जान-पहिचान की है। उसे बुठाने से वह व्यर्थ ही इधर कैसे आएगी?" श्रीरामकृष्ण बोले, "उससे कहो कि मैंने बुढ़ाया है, तब वह आ जाएगी।" उस अनजान संन्या-निनी से भेंट करने का अपने मामा का आग्रह देखकर हृदय को बडा अचरज हुआ, पर वह करे क्या ! मामा की आजा माननी ही थी । इसलिए वह उस घाट पर तुरन्त ही गया और उस भैरवी से यहा, "मेरे मामा बड़े ईरबरभरत है, उन्होंने तुम्हारा दर्शन लेने के लिए तुम्हें बुळाया है।" यह सुनते ही वह संन्यासिनी हृदय से एक भी प्रश्न किए विना उठ खटी हुई और उसके साप आने के लिए चल पड़ी! यह देखकर हृइय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही।

वह संन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण के कसरे से आई । उन्हें देखते ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आँखों में आनन्दाश्च भर आय और वह बोली, "बावा! तो तुम यहीं में! तुम्हारा गगा के किनारे कहीं पता न पाकर में इतने दिनों तक तुम्हें नूँदती रहीं; अन्त में तुम यहाँ मिछ ही गये!"

वालक स्मगाववाले श्रीरामकृष्ण बोल वहे, " पर माता ! तुमको मेरा समाचार वैस्ते मालूम हुआ !" संन्यासिनी बोली—" मुन्ने जगदम्बा की कृपा से पहिले ही माल्म हो जुका था कि तुम तीनों की भेट होने गारी है, देाप दो की भेट इसके पहिले धूर्म बगाल में हो जुकी ह और अब यहाँ तुम से भी भेट हो गई।"

तदनन्तर जैमे कोई डोटा बाल्फ अपनी माता के पास बैटकर बड़े स्नेह से उस्ट्रे साथ वार्ते करता है, उसी तरह उस सन्यासिनी के पास बैठकर श्रीरामकृष्ण अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उन्हें कौन कीन से अलीकिस दर्शन प्राप्त हुए, ईस्वर-चिन्तन से उनका बाह्यझान फिस तरह नष्ट हो जाता है, उनके शरीर में कैसे निरन्तर ढाह होता है, उनकी नींड कैसे उचट गई है,आदि सभी वातें ने दिल खोलकर उससे कहने लगे और पूछने लगे कि 'मेरी ऐसी अवस्था क्यो हुई ? माता ! मे क्या सचमुच पागरु हो गया हूँ <sup>2</sup> और क्या जगदम्बा की अन्त करणपूर्वक भक्ति करने से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है \* " श्रीरामकृष्ण के मुख से ये सारी घातें सुनकर उसका अन्त करण आनन्द से खिल रहा था। श्रीरामकृष्ण की बात समाप्त होने पर वह बडे स्नेह के साथ उनसे बोली, "बाबा! तुम्हें कौन पागल कहता है । यह पागलपन नहीं है । यह तो महाभार है, इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या इस अवस्था को समझना भी फिसी के छिए सम्भव है । इसी कारण वे बेचारे तुमको पागळ कहते हैं <sup>1</sup> ऐसी अनस्या हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु की ! ये सत्र वार्ते मक्तिशास्त्र में हैं। मेरे पास वे सत्र पोषियाँ हैं। उनमें से में तुम्हें दिखा दूंगी कि जो कोई पूण अन्त करणपूर्वक ईश्वर की भित्त करते हैं उनकी ही ऐसी अवस्था होती है। "

हन्य पास ही खडे थे। वे उन दोनों का सारा समाद सुनकर और उनमा निळकुळ परिचित मनुष्यों के समान पारस्परिक व्यवहार देखमर दम रह गए।

इस प्रकार बडे आनन्द में कुछ समय जीतने के जाद बहुत जिजन्य हुआ जानकर श्रीरामकृष्ण ने देवी का प्रसाद, पल, मिठाई आदि मैंगाजर उस सन्यासिनी को दिया और उसने उसमें से सुज अश प्रहण किया। श्रीरामकृष्ण ने उसके साथ यूमकर उसे स्व मदिद दिख छाया। देव दर्शन और पलाहार हो जाने के बाद उसने अपने सुख में रखी हुई रखुगीर शिक्षा के नैवेच के लिए कोठी से सीधा लेकर स्नामादि से निजुत्त होकर पचनटी के नीचे रसीई बनाना प्रारम्भ निया।

मोजन बन जाने पर उसने अपने सुख से श्रीरष्टुनीर शिला की निमाला और उसने सामने नैवेच की वाली परोसमर जाप प्यानस्य होनर बैठ गई। उस प्यान मे उसे एक अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ जिससे उसे समाधि लग गई। उसकी ऑखों से प्रेमाश्रुआरा बहने लगी और उसका वासज्ञान बिलकुळ नष्ट हो गया। उसी समय इसर श्रीरामकृष्ण को अपने कमरे में ही बैठे बैठे पचनटी की ओर जाने की अति उत्तर इच्छा हुई। जन वे उठनर पचनटी की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें भाग नस्या प्राप्त हो गई। वे उसी अनस्या में हो वहाँ पहुँचे और अपने वार्य वा विलकुळ भान न होते हुए वे उस रघुनीर शिला के सामने के नैनेच को खाने लगे। जब कुछ समय के नाद ब्राह्मणी की समाधि उतरी तन श्रीरामकृष्ण को भागनेद्या में वह कार्य करते देख वह निस्मय और आनन्द से रोमाचित हो उठी। कुछ समय के पन्यस के पन्यस्व श्रीरामकृष्ण और आनन्द से रोमाचित हो उठी। कुछ समय के पन्यस्व भी पन्यस्व भी सम्वाव्य श्रीरामकृष्ण

को भी होश होने पर तथा अपने द्वारा यह कार्य हुआ दोलकर उन्हें भी आश्चर्य होने लगा। ये बोले, "यह निचित्र कार्य मेरे हाय से कैसे हो गया, यह मेरी भी कुछ समन्न में नहीं आता।"यह सुनकर ब्राह्मणी उन्हें माता के समान धीरज देती हुई बोली—"बाबा! तुमने ठीक किया। यह काम तुमने नहीं किया, पर तुममें जो कोई है उसने किया। मैं अभी ध्यानस्य बैठी हुई जो कुठ देख रही थी उससे यह कार्य किसने किया और क्यों किया, यह मैं पूर्ण रीति से जान गई हूं। मुझे अन पूर्वत पूजा करने की आवश्यकता नहीं रही, इतने दिनों तक मैंने जो पूजा यी उह सब आज सार्थक हो गई।" यह कहते हुए उस शक्षणी ने निना रिसी सकीच के श्रीरामकृष्ण की थाछी में से बचे हुए अन को देव का प्रसाद जानजर खा छिया। श्रीरामजुष्ण के शरीर में श्रीरष्ट्रीर का प्रत्यक्ष आर्थिमान देखकर उस ब्राह्मणी का अन्त करण "भित ओर प्रेम से पूर्ण हो गया । उसना गला भर आया और आँखोसे आनन्दाश्च बहुने लगे । उसी अपस्या मे इतने दिनों तक जिस श्रीरघु-त्रीर शिला भी नह पूजा करती रही—उस शिला को आज उसने श्री गगाजी में जलसमाधि दे दी !!

उन दोनों में पहले दिन ही जो प्रेम और बात्सल्य-भाउ उत्पन्न हुआ था उह दिनोदिन बद्धता यथा और वह ब्राह्मणी भी दक्षिणेहरर में ही रहने लगी। ईश्वर सम्बन्धी वार्ता और अन्य आध्यात्मिक त्रिपयो ची चर्चा में दोनो के दिन इस तरह बीतने लगे कि उन्हें ज्यान तक नहीं रहता था। श्रीराममृष्ण उसे अपने आध्यानिक दर्शन और अतस्या के सम्बन्ध की सभी पूट वार्ते खुळे दिल से बता दिया करते ये और उनके त्रियय में अनेक प्रकार के प्रश्न प्रृहते ये। ब्राह्मणी भी भिन्न भिन्न तान्निक अन्यों के आधार से उत्तर देकर उनका समाधान किया करती थी। कभी कभी उहाँ चैतन्य-भागवत अध्या चैतन्य अित तामृत प्रत्यों से वाक्य पटकर अवतारी पुरुषों के देह और मन में ईरप्र- प्रेम के प्रवल बेगाजन्य खक्षण और जिकार की जिनेचना करके उनक सहाय दूर करती थी। इस प्रकार पचवटी में दिन्य आनन्द का स्रोत उनक उनक पर्वा भी।

इस दिव्य आनन्द में छ -सात दिन बीत जाने पर तीक्ष्णदृष्टि सम्पन श्रीरामकृष्ण के मन में यह बात आई कि यद्यपि ब्राह्मणी मे तिल मात्र भी दोप की सम्भावना नहीं है, तथापि इसकी इस स्थान में रपना उचित नहीं है। काम और फान्चन में आसक्त लोग इस पत्रित्र सत्यासिनी के निषय में बुछ न कुछ शका करने लगेंगे और यह सीच-कर उन्होंने ब्राह्मणी से यह बात प्रकट भी कर दी। ब्राह्मणी की भी उनका बहुना ठीक दिखा। यह पास के ही किसी गाँव में रहकर श्रीराम-पण्ण भी भेंट के छिए प्रतिदिन आने का निश्चय करके, उसी दिन अपना डेरा-डटा दक्षिणेश्वर से उठाकर समीप ही दक्षिणेश्वर प्राम के देनमण्डल घाट पर के गई। उस ग्राम ने सीधे साटे. भोले माले और धर्मनिष्ठ छोतों को ब्राह्मणी अपने अछौक्तिक गुणों के कारण शीव ही प्रिय हो गई। वहाँ उसके रहने तथा भिक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था भी हो गई। वह नित्य नियम से श्रीरामकष्ण के पास जाने रहगी । वह अपनी पहचान की स्त्रियों से मिक्षा में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ मॉगर्सर अपने साय के जाती थी और अत्यन्त बात्सच्य भाव से श्रीराम-क्ष्ण जो विज्ञाया करती थी । कहते हैं कि उस घाट पर रहते समय उसका अन्त करण बात्सरय मात्र से भर आता था। उस अवस्या में वह हाथ मे मक्खन का मोळा ठेकर "गोपाल, गोपाल" करती हुई जोग जोर से चिन्याती थी। उमी समय इचर श्रीरामकृष्ण को भी शासणी से भेट करने की अत्यन्त उरकट इच्छा होती थी। कहते हैं कि उस समय जैसे कोई छोटा वालक अपनी माता के पास टौडा चला जाता है, उसी तरह श्रीरामकृष्ण उसकी और टौडते चले जाते थे, और उसके हाथ से वह मक्खन खा ठेते थे। श्रीरामकृष्ण कहते ये कि " उसके खुळे हुए केश और नात्सल्य भाग से उत्यन हुई विहल अवस्था को देखकर लोगो को यह मालुम होता था कि यह स्त्री गोपाल निरह से व्याकुल नन्टरानी यशोदा तो नहीं हैं!"

श्रीरामकृष्ण के मुख से उनके आव्यात्मिक अनुभव और अवस्था को सुनकर ब्राह्मणी को निश्चय हो गया कि यह सब अवस्था असाधा-रण ईरेनर-प्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईरनर की बातें करते समय श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द आता था, उन्हें जो अपनी देह की सुधि भी नहीं रहतीथी, यह सब प्रत्यक्ष देंखकर उसे निस्सन्देह मालूम हो गया कि ये कोई सामान्य साधक नहीं हैं। उसे जीनो के उद्घार के छिए चतन्य देव का पुन अनतार होने का वारम्बार स्मरण होने लगा, जैसा श्री चैतन्य-चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत श्रन्थों में हिस्सा हुआ है। चैतत्य देन के आचार-व्यवहार के निषय मे उसने उन प्रन्यों मे जो कुछ पटा था, वह सब श्रीरामष्ट्रच्या में सागोपाग मिलते हुए देखकर उसे आरचर्य और समाधान भी हुआ। चैतन्य देन का जारीरिक टाह और उनवी अठौकित क्षुघा जिन सरल रुपायों से दूर होने की बात उन प्रन्यों में वर्णित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर अज-माया और अचरज की बात यह है कि उनसे उन्हें त काट लाभ भी हुआ । इन सत्र वार्तों से उसनी पूर्ण धारणा हो गई कि इस समय श्री चैनन्य और नित्यानन्द दोनों हो ने एक ही दारीर में अनतार छिया है। हम पीठे कह आये हैं कि शिऊड गाँउ को जाते समय श्रीरामकृष्ण को जो निचित्र दर्शन हुआ या उसे उन्हीं के मुँह से सुनकर मासणी बोछी, " इस समय नित्यानन्द और चैतन्य का अनतार एक ही देह में हुआ है।"

मह ब्राह्मणी ससार की किसी भी वात के लिए किसी पर अ**य-**लम्बित नहीं थी। अत उमे किमी की प्रसन्नताया अप्रसन्नतायी परनाह करने का कोई कारण न था, इसिक्टए उसे श्रीरामकृष्ण के सन्त्रन्थ में अपनी स्पष्ट गरणा किसी के भी पास बतला देने में बिलकुर ... मकोच नहीं होता था। उसने श्रीरामकृष्ण के बारे में अपनी राय पहले उन्हीं को और बाद में हदय को वतला दी। जो कोई भी पूछता था, उससे वह अपना मन स्पष्ट प्रकट कर देती थी। एक दिन श्रीरामकृष्ण और मधुर-वानु दोनों पचनटी में बैठे थे। इउय भी समीप ही था। बातें करते करते श्रीरामकृष्ण ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्मणी का जो बहना था वह मधुरबाबू को भी बतला दिया। ने बोले, "बह कहती है कि अनतारी पुरुपों क जो उक्षण होते हैं वे सबतुममें हैं। उसने कितने ही मास्त्रों का अध्ययन किया है और वे सब पोबियाँ भी उसके पास है।" श्रीरामज्ञण का यह सीधा-सादा और खुळे दिल से बोलना सुनकर मयुरवाबू को आनन्द हुआ और ने हँसते हॅसते चोले, "लेकिन बाबा, उसने कुछ भी कहा हो, पर अनतार तो दस से अनिक नहीं हैं न ै तन मला उसना कहना वैसे सच हो सकता है। तयापि तुम पर जगदम्बा की कृपा है, इतनी बात तो पिलकुल सत्य है।"

उनकी येवातें हो रही थीं कि इतने ही में वहाँ एक संन्यासिनी आती हुई दिखी। उसे देखकर मधुर ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, " क्या यही है वह सन्यासिनी ?" श्रीरामकृष्ण बोळे, " हॉ ! " उसके हाथ मे मिष्टान्त भरी एक बाली थी जिसके पदार्थ श्रीरामकृष्ण को वह अपने हाय से खिलान के लिए ला रही थी। पार्स आने पर उसने श्रीरामकृष्ण के समीप बैठे हुए मधुरवाबू की ओर देखते ही अपना भाव रोक लिया और अपने हाय की थाली हृदय के हवाले कर दी । इतने में ही जैसे छोटा बालक अपनी माता के पास किसी का उलहना देता है, उसी तरह श्रीरामकृष्ण मथुरबाबू की ओर उँगली दिखाते हुए उससे बोले, " क्यो यह क्या बात है ? तू मुझसे जो कहा करती है, वही मैंने अभी इसको बताया है; पर यह तो कहता है कि अवतार दस ही हैं।" इतने में मथुरबाबू ने संन्यासिनी को नमस्कार किया और उसे बतलाया कि मैंने सचमुच यही कहा है। संन्यासिनी ने उन्हें आशीर्वाट देकर कहा, " क्यों मला ? क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत में मुख्य मुख्य चौबीस अवतारों की कया बताकर भविष्य मे और भी असंख्य अवतार होने की बात नहीं लिखी है १ इसेंक अतिरिक्त वैष्णव प्रन्थों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का पुन: अवतार होना स्पष्ट कहा गया है। श्री चैतन्य देव और इनमें बहुत साम्य दिख रहा है । श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव प्रन्थ पढ़े हुए किसी भी पण्डित से पूछ देखिए, वह इस बात को स्त्रीकार ही करेगा । मैं अपनी उक्ति का समर्थन करने के छिए उससे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ।" ब्राह्मणी का यह स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण वाक्य सुनकर मथुर चिकत होकर चुप हो गए, परन्तु एक अपरिचित और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली संन्यासिनी के कथन और पाण्डित्य पर उनके समान तर्कशील मनुष्य को सहसा विश्वास भी कैसे हो ? उन्हें

नाम हुआ कि जैसे हाल ही में एक वैषराज भी उन्हें महापुरुप कह गये थे, बेमे ही यह सन्यासिनी भी नहती होगी। तो भी ब्राह्मणी के करने में उन्हें बहुत कुनहल दिख पटा। तब मगुरवाजू ने श्रीरामकृष्ण के भी आप्रह से सन्यासिनी के कहने के अनुसार पण्डितो की एक सभा युलाने का निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण ने तो छोटे वालक के समान मगुरवाजू से हठ पकड लिया कि "अल्डे अल्डे पण्डित बुलाकर ब्राह्मणी के कथन की सचाई या शुठाई का उनसे निर्णय कराना ही चाहिए।" श्रीरामकृष्ण के इस हट के सामने बेचारे मगुरवाजू क्या करते! सब प्रकार वे अनुकृत्वत रहते हुए जैसे कोई प्रेमी पिता अपने इस्त्रीत लटके का लाल-प्यार पूरा करने में आनन्द और स्वर्य को धन्य मानता है, बटी स्पित, नहीं अनस्या, मगुरवाजू की थी। सीन ही उन्होंने बंडे उरसाह से पण्डितो की एक सभा बुलाई ।

इस आमन्त्रित पण्टित समाज में नैष्णानचरण प्रमुख थे। वैष्णान चरण की कीर्ति श्रीमद्भागत की कथा का अत्यन्त झुन्टर रीनि से प्रनचन करने के कारण चारो ओर फैछी हुई थी।

बैष्णप्रचरण केपल पण्डित ही नहीं थे, वरन् वे भक्त और साध म मीं थे। अपनी ईश्वर-भक्ति और जास्त्रश्चान, विशेषत भक्ति-शास्त्र के ज्ञानं के कारण वे उस समय के बैष्णप्रसमाज के एक प्रधान नेता गिने जाते ये और उसी दृष्टि से बैष्णव समाज में उनका मान भी या। कोई भी वार्मिक प्रश्न उपस्थित होने पर उसके निषय में बैष्णप्रचरण का मन सुनने के छिए सब छोग उत्सुक्त रहा करते थे। बैसे ही अनेक भनन-मायक भी, उन्हीं के बताये हुए मार्ग से साधन-मजन किया करते थे। कोई कोई यहते हैं कि वेष्णानचरण का परिचय मधुरवाबू से प्रयम झाझणी ने ही कराया था और उन्हें निमन्त्रण देने के लिए कहा था। चाहे जैसा भी हो, सभा के लिए वैष्णानचरण को मधुरवाबू ने वुल-चाया ज़रूर था। सभा का दिन आया और वैष्णचरण तथा अन्य पण्डितगण सभा में पधारे। बिहुबी ब्रांक्षणी और मधुरवाबू के साथी मी सभा में उपस्थित थे।

सभा आरम्भ हुई और श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में निचार होने लगा। ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण की अवस्था के विषय में छोगों के मुँह से जो सुना था और स्वय जो कुठ देखा था, उन सब का उल्लेख करते हुए पूर्व काळीन महान् भगउद्धक्तों की जो अवस्था भक्ति-शास्त्रों में निगत है उसकी और श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अनस्या की बिलकुल समानता बतलाकर, अपना मत प्रकट किया और वह बैष्णव-चरण की ओर लक्ष्य करती हुई बोली, "यदि आपका इस निपय मे भिन्न मत है तो उसका कारण मुझे निस्तारपूर्वक बतलाइए।" अपने छटके का पक्ष छेकर माता जिस तरह दूसरो से छडने के छिए तैयार हो जाती है, वही मान आज ब्राह्मणी का था। आज जिनके सम्बन्ध में वह सारा वाद-निगद हो रहा था वे श्रीरामकृष्ण क्या कर रहे ये हमारी आँखों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा बैठी हुई है। उस पण्डित सभा में ने भी सादे वेंप में बैठे हैं । वे अपने ही आनन्द में मग्न हैं । उनके मुखं पर मृदु हास्य झळकरहा है। पास टी बादाम, पिस्ता, मुनक्का से भरी हुई एक पैछी रखी है। उसमें से एऊआध ढाना निकालकर वे बीच बीच में अपने मेंह में डाल ढेने हैं और साग सगद ऐसे न्यान से सुन रहे हैं कि मानो यह दिगाड किसी दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध में हो रहा हो! बीच में ही वे श्री

वैष्णप्रचरण को स्पर्श करके अपनी किसी विशेष अतस्या के निषय में "यह देखिए, मुक्ते ऐसा ऐसा होता है" आदि प्रणन करके वतला रहे हैं।

कोई कोई कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही वैष्णप्रचरण ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरूप होना जान छिया था। परन्त ऐसा हो या न हो, श्रीरामकृष्ण की अनस्था के सम्बन्ध में ब्राह्मणी ने जो निनेचन किया था वह उन्हें पूर्णत जॅच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर दिया। यह बात हमने श्रीरामकृष्ण के मुख से सुनी है। इतना ही नहीं, परन्तु नेष्णप्रचरण ने यह भी नहा कि "जिन उनीस प्रकार के भिन्न भिन्न भागें या अपस्याओं के एक साथ होने से महाभाव होता है, वे सब अपस्याएँ केतल श्री राधा और श्री चैतन्य महाप्रभु में ही एकत दिखाई दी थीं। और वही सन अनस्वाएँ इनमें भी प्रकट हुई हैं । किसी महा भाग्यवान् को यदि महाभान का थोडा सा आमास प्राप्त हो, तो इन उनीस में से अभिक्र से अधिक दो चार अवस्थाएँ ही दिखाई देती हैं। इन सभी उनीस अरस्याओं वा एक साथ नेग सहन करने में आज तक कोई भी मानन शरीर समर्थ नही हुआ।''

मधुरानाथ आदि सब लोग बैष्णायचरण का भाषण सुनगर बिछ-छुउ आहर्चयंचितित हो गये। श्रीरामङ्ख्य को भी यह बात सुनकर हर्ष हुआ और वे आनन्दर्भून मधुरवानू से कहने छो, "सुन छिया ये क्या कहते हैं। रोप चाहे कुउ भी हो, इतना तो निश्चय है कि सुत्ते कोई रोम नहीं हुआ है और आज यह सम मार्ताजाप सुनगर सुत्ते वडा ही समाधान हुआ।"

### २१-वेंब्णक्वरण <sup>और</sup> गोरीपण्डित का वृत्तान्त

#### " जितने मत है उतने ही मार्ग हैं। अपने मत पर निष्ठा रखनों चाहिये, पर दूसरों के मत की निन्दा नहीं करनी चाहिएं। "

" सिद्धियाँ परमेदवर-प्राप्ति के मार्ग में वडी विष्न हे ।

" विवेक और वैराग्य के निना शास्त्रज्ञान व्यर्थ है।"

—धीरामकृष्ण

वैष्णप्रचरण ने औरामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया बह निर्स्पक, या ऐसे ही कहा हुआ कदापि नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा और मिनत उचरो-चर बद्तीही चली। श्रीरामकृष्ण के सत्सय का लाभ उठाने के लिए वे बारम्बार दक्षिणश्वर आने लगे। अपनी सब गुप्त साधनाओं का मृजान्त श्रीरामकृष्ण को बतलाकर उनके सम्बन्ध में उनका कथन सुनने लगे और अपने ही समान अपनी पहचान के अन्य सावकों को भी श्रीरामङ्गण के दिन्य सत्सान का लाभ उठाने के चित्र बीच बीच में उनके पास लाने व्यो। श्रीरामकृष्ण को भी उनकी स्मानि से गुप्त साधनाओं की चानिकारी प्राप्त हुई। साधारण लोगों की दृष्टि में जो दृष्यत और निद्व साधन है वे भी यदि "ईररप्राप्ति" के हेतु से अन्त करणपूर्विक किए जायँ तो उनके भा र र रा. ली. १९ अनुष्टान से सावक का कभी अध पतन नहीं होता, वरन् वह धीरे धीरे त्यागी और संयमी होकर उत्तरीत्तर आव्यात्मिक उन्नति ही प्राप्त करता है और अन्त में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है-यह तत्र भी श्रीरामकृष्ण ने इन्हीं की सगति से सीखा था। इस प्रकार की साधनाओं वी वात सुनकर और कुछ साधनाओ को प्रत्यक्ष देखकर श्रीरामकृष्ण कहते थे-" मुझे पहले पहले ऐसा लगा कि ये लोग बातें तो बड़ी वड़ी करते हैं, पर इतनी हीन श्रेणी की साधनाएँ क्यो करते हैं ? " परन्तु इनमें जो यथार्थ श्रद्धायान् थे उनकी प्रत्यक्ष आच्यात्मिक उन्नित होते देखकर उनके मन का स्राय दूर हो गया। इस प्रकार के साधना-मार्ग का अउलम्यन करने वाले लोगों के सम्बन्ध में हमारे मन की तिरस्कार बुद्धि को दूर करने के उदेश से उन्होंने कहा, " भाइयो ! तिरस्कार खुद्धि क्यो होनी चाहिए ! ऐसा ही क्यों न समझो कि वह भी एक पथ है। क्या घर में जाने के छिए कई भिन्न भिन्न मार्ग नहीं होते ! बड़ा दरराजा. पीछे का दरनाजा, खिडकी, पाखाना साफ करने बाळे मंगी के लिए एक अलग दरवाजा-इसी प्रकार ऐसी साधनाओं को भी उसी प्रकार का एक दरवाजा जानो । घर में किसी भी मार्ग से भीतर जाओ, पर सब पहुँचेंगे एक ही स्थान पर न ! तब फिर यह कहनर कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं उनका तिरस्कार करना चाहिए या कि उनके साप मिल-जुळकर रहना चाहिए " अस्तु —

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्रवंछ, पित्रता, अटौिनक ईश्वरभिन्त, भागसमाधि आदि का वैष्णवचरण के मन पर इतना जबरदस्त प्रभाग पड़ा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने ' ईश्वरागतार ' कहने मे उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं होना था।

रैप्गरचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना झुरू होने के थोडे ही दिनों बाद प्रसिद्ध गौरीपण्डित भी दक्षिणेश्वर में आये । गौरीपण्डित एक विभिष्ट तान्त्रिक साधक थे। उनके दक्षिणेश्वर के काळी मन्दिर मे पहुँचने के समय ही एक मजेदार घटना हुई। हमने उस बान को स्वय श्रीरामकृष्ण के मुख से सुना है। वे कहते थे-"गौरीपण्टिन को तपस्या से एक सिद्धिकी प्राप्ति हुई थी। शास्त्रार्थ के लिए निमन्त्रित होने पर ने नहीं ( उस घर में ) तथा उस समा-स्थान में पहुंचते समय 'हा रे रे रे निरालम्बो लम्बोटरजननि ! क वामि शरणम ' इस आचार्य कृत देवी-स्तोत्र के इस चरण का उच्च स्वर से कई बार उच्चारण कर पिर उस स्थान में प्रतेश करते थे। उनके गम्भीर स्वर से उच्चारित इस चरण को सुनते ही सुननेवाले के हृदय में एक प्रकार का दर समा जाता था। इससे दो कार्य सब जाते वे-एक तो इस चरण की आगृति करने से गौरीपण्डित की खुद की आन्तरिक शक्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रतिस्पर्धी भ्रम में पड जाते य और उनका बळ नष्ट हो जाता था। जब गौरीपण्डित इस चरण की गर्जना करते हुए, पहल्यानों के समान बाहुदण्डों को ठोकते हुए, सभास्यान में प्रवेशकर वहीं नीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं जीत सकता था। "

गौरी की इस सिद्धि के निषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं भारूम था। जोही "हा रे रे रे " चरण कहते हुए गौरी ने काली-मन्दिर में प्रोद्या किया त्योंही श्रीरामकृष्ण को भी न जाने कसी स्पृति हुई कि वे भी इसी चरण को भौरी की अपेक्षा और भी जोर से घटने लगे। यह सुनकर गौरी ने और अधिक उच्च स्वर निकाला। उसे सुनकर श्रीरामजुरण उससे भी बट चले। इस तरह तीन-चार बार हुआ। इस को उा-हुछ को सुनकर कोई कुछ भी समझ नहीं सका। सभी अपने अपने स्थानी में तटस्य चित्रात् खंडे रहे। केनळ कालीमन्दिर | के पहरेदार हाप में ठाठी और उण्डे के केनर टीड आये और आनर जब देखने हैं तो कोई खास बान नहीं है ' श्रीरामष्ट्रण और उन आये हुए पण्टित की स्पर्धा चल रही है! यह हाल देखकर हँसते हसते सभी के पेट में दर्द होने लगा । बेचारे गौरी पण्डित श्रीरामकृष्ण से अधिक उच्च स्वर न निकाल सकते के कारण टण्डे पड गये और तब उन्होंने खिन्न मन से काली-मन्टिर में प्रदेश हिया। अन्य छोग भी, जहाँ तहाँ चछे गये। श्रीराम कृष्ण कहते थे—"इसेंक बाद मुक्के जगदम्त्रा ने दिखाया कि जिस मिद्धि के बट पर गीरी पण्डित दूसरे का बछ हरण करके अजेय वन जाता था, उसी सिद्धि का यहाँ इस प्रकार का पराभन हो जाने से उम वेचा? की यह सिद्धि ही नष्ट हो गई। माता ने उसी के कन्याण के लिए उसनी सिद्धि को (अपनी ओर उँगडी दिखानर) इस शरीर में भाकृष्ट कर लिया।" फिर सचमुच ही यह दिख पडा कि श्रीरामकृष्ण पर गौरी पण्डित की अधिभाधिक भक्ति बढ़ने लगी। ऊपर बता ही चुके है कि गौरी पण्डित तात्रिक साधक थे। श्रीरामकृष्ण कहा करने थे कि "प्रति नर्प दुर्गा-पूजा के दिनों में गौरी पण्डित सन प्रकार की पूजा सामग्री तैयार करते ये और अपनी ही पत्नी को वस्त्रालकार से मृपित कर उस देनपुजा के आसन पर जिठाकर तीन दिन तक वडें भक्तिभान के साप उसे जगडम्बा जानकर उसकी पूजा करते ये।" जितनी भी स्त्रीमूर्ति हों उन सबको श्री जगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए और यह भार करना चाहिए कि उन सभों में जगत्पाछिनी आनन्ददायिनी जगन्माता की शक्ति मरी हुई है। तत्रशास्त्र की ऐसी शिक्षा होने के कारण मनुष्य को पत्रित्र भाव से स्त्रीमात्र की धूजा ही करना उचित है। स्त्रीमात्र में श्री जगन्माता स्वय विश्वमान है। मुखकर भी सकाम भाव मे स्त्री के दारीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगन्माता की अवज्ञा करने के ममान है। यच्चयात्रम् स्त्रीमात्र की ओर, देवीमात्र से देखनेवाले महा-पुरुष इस मसार में कितनेन होंगे हैं अस्तु—

गौरी पण्डित की एक और सिद्धि की बात श्रीरामकृष्ण बताया कारेने थे। विशिष्ट ताविक सावक श्री जगन्माता की निन्धपूजा के उप-रान्त होम किया करते हैं। गौरी पण्डित भी कभी कभी होम करते थे। पर उनके होम करने की विकि अद्भत थी। अन्य छोग जैसे जमीन पर मिट्टी की बेटी बनाकर, उस पर समिया रचकर अपन जळाते हैं और तत्र उसमे आहति देते हैं, गौरी पण्डित वैसा नहीं करते थे। वे अपना बॉया हाय आगे बढ़ाकर, उसी पर एक ही समय में मन भर छकटी रचकर उसे जलाते ये और उस अग्नि में अपने दाहिने हाय से आहुति डालते थे। होम के लिए कुछ कम समय नहीं लगताथा। यह सब समाप्त होते तक हाय पैमे ही फैजाये हुए, उम पर एक मन लकती का भार और धधकती हुई भागि की ज्वाटा सहन करते हुए, मन को शान्त रम्वकर भक्तिपूर्ण अत ऋण से उस अग्नि में वे यगातिषि आहुति डाल्ते जाते थे—यह कर्म कितना असम्भव लगता है। और स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुख से सुनकर भी हमेंने से बहुतों को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता था। परन्तु हमारे मन के मान को समझकर श्रीरामकृष्य कहते थे -"मेंने प्रत्यक्ष अपनी ऑखों से उसका यह होम देखा है भाई! वह यह स्म अपनी सिद्धि के वल पर कर सकता था ! "

गौरी एण्टित के दक्षिणस्वर आने के कुछ दिनों केपस्चात् मयुर-बाबू ने वैष्णनचरण आदि पण्डितों की पुन. एक बार ममा बुलाई। इस सभा का यह उद्देश या कि श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में इन नये आये हुए पण्टित जी के साथ शास्त्रार्थ हो । यह सभा श्री जगदम्बा के सामने सभामण्डप में प्रात काल भरी । कलकता से नैप्पानचरण के आने में विख्मा जानकर श्रीरामकृष्ण गौरी पण्डित को साप छेकर समास्यत्र के लिए पहले ही रताना हो गए। प्रथम वे श्री जगन्माना के मन्दिर में गए, और बड़ी भक्ति के सायश्री जगदन्वा का दर्शन करके भागोत्रहा में हमते श्री काळीमन्दिर के बाहर निकट ही रहे थे कि इतने में बैष्णचरण भी आ पहुँचे और उन्होंने उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। यह देखते ही श्रीरामकृष्ण एकाएक भावतिश में समाधिमन्त हो गए और वैष्णावचरण के कन्ये पर बैठ गए। इससे अपने को कृतार्थ समझकर वैष्णप्रचरण का अन्तःकरण आनन्द से भर गया। वे तक्षण मंस्कृत श्लोकों की रचना करके श्रीरामकृष्ण की स्तुति करने छो। श्रीरामकृष्ण की उस समाधिमनन, प्रसन्न और तेजस्वी मृति जो देखकर तथा नैष्णजन्मरण द्वारा आनन्य के रेग में रचित स्तोज को सुनते हुए वहाँ उपस्थिन मयुरवान् आदि छोग भक्तिपूर्ण अन्त.वरण से एक और खंडे होकर इस अपूर्व दृश्य को एकटक देखने लगे ! बहुत समय के बाद श्रीरामकण्य की समापि उतरने पर सब लोग उनके साम जाकर सभास्थल में बैठ गए।

कुउ ममय बाद सभा का कार्य आरम्म हुआ; परन्तु मौरी पण्टिन उमके पहले टी बोल जेंह, "बैच्णात्रचरण पर अभी ही इन्होंने ( श्रीरामकृष्ण ने ) कृषा की हैं, इसल्पि आज में इनसे शास्त्रार्य नहीं करना चाहता; यदि मैं आज इनसे वादिववाद करूँगा तो निःसन्देह मरा पराजय होगा । आज वैष्णवचरण के शरीर में देवी बळ का संचार हुआ है और इसके सिवाय मुझे ऐसा दिखता है कि उनका मत भी मेरे ही मत के समान है। श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा मेरी है वही उनकी भी है, तब फिर बादिववाद के ळिए गुंजाइश ही फहाँ है?"

तापरचात् कुछ समय तक इधर-उधर की वातें होने के बाद समा विसर्गित हुई। ऐसा कदापि नहीं या कि गौरी पण्डित वैष्णवचरण से वहस करने में डर गये हों। श्रीरामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने से उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया या कि वे कोई महापुरुप हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरी पण्डित के मन का भाव जानने के छिए श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोळे, "इधर देखिए, वैष्णवचरण (अपनी ओर उँगळी दिखाकर) इस दारीर को अवतार कहता है, क्या यह बात सम्मव है ई कहिए, आपकी क्या राय है ?"

गौरी पण्डित गम्भीरतापूर्वक बोळ, "वैष्णबचरण आपको अवतार कहते हैं ? यह तो मानहानि की बात हुई। मेरा तो पूर्ण निश्चय है कि सुग सुग में जिनके अंश से छोककल्याणार्भ अवतार हुआ करते हैं और जिनकी शक्ति के आश्रय से वे सारे कार्य किया करते हैं, वे ही प्रत्यक्ष आप हैं।" इस पर श्रीरामकृष्ण हॅसते हेंसते बोळे, "अरे बापरे! आप तो उनसे भी वह गए! पर आप यह सब किस आपार पर कहते हैं ? अपने मुझमें ऐसी कीन सी बात देखी है!" गौरी पण्डित बोळे, "में शास्त्रों से प्रमाण ळेकर तथा अपने सुबं के अह्यार पर इस विपय में किसी के भी साथ बहस करने को तैयार हूँ।"

श्रीरामष्ट्रण्य ट्रोटे बारक के समान बहने हमें, "वारा 'वा होग इतनी उद्दुत सी वार्ते उद्दा करते हैं, पर में तो इससे बुट भी की समझता।" गौरी पण्डित जोळे— "जाह! टीज ही है। शास्त्रों का यही कहना है— स्वय अपने आपको बोई नहीं जानता।तत्र भटा दूर आपको केते जाने हैं यदि आप ही जिसी पर हुगा बरेंगे तभी व आपको जान संत्रेगा।" पण्डितजी का यह उपन सुनकर श्रीरामहुष् हैंसने लगे।

श्रीरामकृष्ण ये प्रति गौरी पण्डित वी भन्नित दिनोदिन बढ़ने लगी।
गड्डत दिनों थी साधना और शास्त्र निचार श्रीरामर्र्गण थी दिज्य सगित से
सफ्ल होनर उनेके अ त करण में तीन बेराग्य का उदय हुआ। उन्होंने सर्ने
सम्परित्याग करके अपना तन-मन धन हरेनरसेना में लगाने का निश्चय कर दिग्या। दक्षिणेश्वर आए उन्हें बहुत दिन बीत चुके थे। इधर उनके घर में
यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डितजी एक गोसाई के चक्कर में
यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डितजी एक गोसाई के चक्कर में
यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डितजी एक गोसाई के चक्कर में
यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डितजी एक गोसाई के चक्कर में
अा रहे थे। उन्होंने यह सोचकर कि "क्दाचित घर के लग पहुँग आकर मुझे ससार में पुन खीचने का प्रयत्न करें" इस भय से दिखेंगेश्वर छोड़कर अन्यन चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन उनसे जिदा माँगी।

श्रीरामकृष्ण—" अरे यह क्या है <sup>2</sup> पण्डित जी <sup>1</sup> अकस्मात् विदा ठक्त आप कहाँ जा रह हैं 2 ग गौरी पण्डित—"मैंने ईश्तर-दर्शन क्रियेशिना ससार में पुन न भाने का निश्चय कर खिया है।आप मुझे आशीर्ताद दीजिये कि जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो।"

यह कह्कर पण्डित जी दक्षिणस्तर से चल दिए। पर वे घर नहीं गये और ने कहाँ गये इसका पना किसी को वभी भी नहीं लगा।

## २२-विचित्र क्षुघा और गात्रदाह

ियुष्टे अध्याय में हम कह जुने हैं नि यद्यि श्रीरामकृष्ण के तस्कारीन आचरण और ब्यनहार अच्य साधारण मनुष्यों की समझ में दीक दीक नहीं आते थे, तथानि नैष्णानचरण, गीरी पण्टित आदि बढे वढे सास्त्रज्ञ लोगों भी दृष्टि में ने पागळ करापि नहीं दिखते थे, वरन् वे तो जनके मनानुसार अव्यन्त महान अधिकारी पुरुप—ईश्वानतार ही थे। स्वार्थी और नियमी लोगों को यदि जनकी अञ्चष्य अवस्था का ज्ञान नहीं या, तो इसमें कोई आश्वर्ष की नात नहीं।

इधर भैरबी तासणी को श्रीरामकृष्ण की अनस्था के बारे में अपने मन की सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला। भैरबी ब्रासणी के दक्षिणेहरर अने के पूर्व से ही श्रीरामकृष्ण को गानदाह ये कारण बडा कर हो रहा था। मुद्रागब ने अनेक वैधों से उनकी औपिक कराई, पर कोई जाम न हुआ। श्रीरामकृष्ण यहा करते थे, "स्पोंदय से दोपहर तन शरीर की गमां जगातार बदती जाती था, और बारह बजने के समय वह हतनी दु सह हो जाती थी कि में गड़ाजी में गले तक सन शरीर को पानी में इनाये रखता था और माथे पर गीला कपडा दाक लेता था। इस तरह दो तीन बटे तक पानी में बैटरर जिताता था। पानी में अधिक देर तक नेटने से कोई दूसरा रोग लगा जान के अप से इच्छा न होते हुए भी पानी से नाहर निकल जाता था, और धर आकर सड़ामरमर

के फर्श पर गीला कपडा बिला लेता या। फिर कियाट वन्द करके उसी पर लोटपोट करता रहता था। "

·श्रीरामष्टण की इस अवस्था के विषय में ब्राह्मणी का मत बिल्कुल भिन्न या । यह मयुरबाबू से बोली—" इतना निश्चित है कि यह कोई रोग नहीं है। श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वर-प्रेम की जो प्रचण्ड खलबली मची हुई है उसीका यह परिणाम है। ईश्वर-दर्शन की ज्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती राधा और श्री चैतन्य देव की भी होती थी। इस गावदाह की अयन्त सहज औपिंध, सुगन्धित पुण्यों की माला, धारण करना और उत्तम चन्दन का सर्वोंकू में लेप करना है।"

ब्राह्मणी के कहने पर मधुरवाबू आदि को विश्वास तो नहीं हुआ पर वे छोग सोचने छगे कि जहाँ इतनी औषधियाँ दी गई, वहाँ एक यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाय <sup>2</sup> यह विचार कर मधुरवाबू ने ब्राह्मणी का बताया हुआ उपचार शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात है कि चौंथे ही दिन उनका यह अद्भुत गात्रदाह विख्कुर शान्त हो गया।

इस में कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपव्रव खडा हो गया। पर वह भी ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हो गया। श्रीरामकृष्ण कहने में, "उन दिनों मुझे कुछ दिनों तम प्रिचित्र भूख खगा करती थी फितना भी खाऊँ पर पेट भरता ही नहीं था। रातदिन खगातार खाने की ही धुन खगी रहती थी और वह फिसी भी उपाय से दूर नहीं होती थी। मैं सोचने खगा कि यह नई व्याधि कहाँ से आ गई। अत यह वात मैंने ब्राह्मणी से बताई। वह बोदी, 'बावा! कोई हानि नहीं। कभी हुआ करती है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। मैं तुम्हारा रोग दूर किये देती हूँ, तुम चिन्ता न करो । ' इतना कहकर उसने एक कमरे में बड़ी बड़ी शालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भीज्य पदार्थ मयुरवाबू से भराकर रखना दिए और वह मुझसे बोछी, 'बाना ! तुम अब इसी कमरे में बैठे रहो, और जो मन में आने, आनन्द से चाहे जितना खात जाओं ' ' तब मैं उसी कमरे में नित्य बैठने छगा और जर जिस चीज भी इच्छाहोती पही खाने छगा ! इस प्रकार तीन दिन बीतने परमेरी उस निचित्र क्षुधा वा समूळ नाश हो गया । तन कहीं मेरे ब्राण बचे ।''

श्रीरामष्टप्ण के जीवन में इस प्रकार विचित्र क्षुधा के कई उदा-हरण पाये जाते हैं । उनमें से यहाँ कुठ का उल्लेख करना अप्रासगिक न होगा।

पीछे वता चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण की तपस्पा का सम्पूर्ण काळ -बारह पर्प रहा। अत्यन्त कठोर तपश्चर्या के कारण अनका यज्ञ अग और दृढ़ शरीर भी ढीला पड गया था। ऐसी स्थित में वे कुछ वर्षी तक

प्रत्येक चातुर्मास्य में अपनी जन्मभूमि में जाकर रहा करते थे।

एक साल ने इसी तरह चातुर्गास्य में कामारपुकुर गये हुए थे। एक रात को लगभग बारह अजे श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए न्होग उटकर अपने अपने घर चले गए थे। घर के सब लोग भी सो चुके थे। उन दिनों श्रीरामकृष्ण मदानि और पेट दर्द का विकार होने के कारण रात्रि के समय विख्कुल हळका और योडा सा जटपान कर िया करते थे। उस रात को भी वे थोडासा ही कुछ खाकर सोये थे। श्रीरामकृष्ण लगभग वारह बजे अपने कमरे का दरराजा खोलकर भारानेश में अुमते हुए अचानक बाहर आये और रामलाल भैया की माता आदि स्त्रियों को पुकारकर कहने लगे, "अरे तुम सब अभी सो गईं हमें खाने के लिए बिना दिए ही सब सो गईं ह" रामलाल की माँ नेली "अरे यह क्या है दिना कि अभी तो खाया है।" श्रीरामकृष्ण बोले, "मैंने अभी कहाँ खाया है मैं तो यहाँ दक्षिणश्रर से अभी चला आ रहा हूँ। तुम लोगों ने सुन्ने खाने के लिए दिया ही कर है"

यह धुनकर सभी स्त्रियाँ चकित होकर एक दूसरे के मुंह की ओर तानने लगी। ने सन समझ गईं कि श्रीरामकृष्ण यह सब भानानेश मे कह रहे हैं। पर अब इसका क्या उपाय किया जाय <sup>2</sup> घर में तो अब इन्हें खाने के लिए देने लायक कोई चीज नहीं है। तब फिर कैसे बने ? अन्त मे बेचारी रामलाल की माता टरती डरती बोली, "देखो भला !अव तो रात हो गई है, अब इस समय घर में खाने की कोई चीज नहीं बची है। कहो तो थोडा सा चिउडा ला दूँ। "और उनके उचर भी निना प्रतीक्षा फिये ही उसने एक थाली में थोडासा चिउडा लाकर उनके सामने रख दिया जिसे देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से में आ गए और थाछी की ओर पीठ करके बैठ गये और ओट बालक के समान कहने लगे, " नहीं खाते तेरा चिउडा, जा। खाली चिउडा क्या खार्ने 2 " उमने उन्हें बहुतेरा समज्ञाया कि "तुन्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और खाओंगे तो तुम्हे पचेगा नहीं, भळा ! वाजार से ही बुळ टाया जाये तो अप इतनी रन्त को दुकाने सब बन्द हो गई हैं, इसलिए अभी तो यह चिउडा ही खाकर सो जाओ, और सबेरे उठते ही भोजन बनामर खिटा दूँगी।" पर यह सम धुने कौन र उनमा तो ठोटे

बारक के समान एक ही हटया — "खाळी चिउटा हम नहीं खाने, जा !"

अन्त में इन्हें किसी तरह न मानते देख रामकार क्षेत्रा उठे और ये उसी मृत्य वाजार जाकर एक परिचित हटाई को सोते से जगाकर उमसे एक सेर मिर्ग्य खरीद लाए। रामकाल भी माँ ने वह मिर्ग्य और सावारण मनुष्य के फलाहार योग्य चिउडा दोनो चीजो को एक शाली में रखकर उनके सामने रख दिया। मिर्ग्य देखकर श्रीरामकृष्ण को बडा आनन्द हुआ। सब मिर्ग्य और चिउडा वे उसी समय साफ कर गए। अम सब उरने लोग कि इनकी पेट की पीडा चक्तर बढेगी और ये बीमार पडेंगे। पर आस्चर्य की वात यह हुई कि इससे उन्हें कीई हानि नहीं हुई।

" गह ! ठीक वहा !" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण हॅसने छगे ।

ऐसी निचित्र क्षत्रा के वई प्रसर्गों का उल्लेख किया जा सकता है। यह सदा टिर्लाई देता था कि प्रवल भावतरगों के कारण श्रीराम-कृष्ण के कारीर मे बहुन उथल पुबल मचा करती थी जिससे उस समय ऐमा भास होता या कि, " ये श्रीरामकृष्ण नहीं हैं, कोई दूसरे ही व्यक्ति है।" उस समय उनके आहार न्याहार, चाल-चलन सब कुठ तिल्क्जल बदल जाते थे, परन्तु इस उमडे हुए मानसिक भा**न के** दूर होने पर भी उम निचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक रिकार नहीं उत्पन्न होता था। भीतर रहने नाला मन ही हमारे स्यूळ शरीर का प्रतिक्षण निर्माण करता है, निनाश करता है और उसे नया आजार देता है-पर यह बात बारम्बार सुनजर भी हमें निश्चय नहीं होता। समझ लेने पर हमें यह नहीं जचता, परन्तु श्रीरामकृष्ण के जीवन की मिन्न मिन घटनाओं पर जितना ही अधिक विचार किया जाय, यह सिद्धान्त उतना ही अधिक सत्य प्रतीत होता है। अस्तु --

न्नाझणी के इन सरख उपायों से श्रीरामक्रम्ण के गानदाह और शुधारोग को दूर होते देख उसके प्रति मधुरवानू और अन्य स्रोगों के मन में वडा आदरमात उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा थो सत्य सिद्ध होते देखकर न्नाझणी के मन में भी समाधान हुआ। स्त्रय उस न्नाझणी को श्रीरामकृष्ण के महापुरप होने के निषय में तो कोई शका ही नहीं थी, क्योंकि उनकी साधना में सहायता करने के लिए उनके पाम जाने का आदेश उसे श्री जगदम्बा द्वारा हो हुआ था। पर उसे इस निषय में दूसरों का भी कुठ निश्चय होते देख सन्तोप हुआ।

नाएँ की उनका कुछ वर्णन करने के पूर्व स्वय ब्राह्मणी और उसके बताए हुए होनो साउदो का वृत्तान्त अगर्छ प्रकरण में दिया जाता है।

उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्त्रिक साथ-

## २३-ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त

श्रीरामकृष्ण की साधनाकालीन घटनाओं में एक बात विशेष रूप से प्रधान दिखाई देती है। यह बैह है कि उन्हें किसी भी धर्ममत साधना के समय गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती थी-गुरु ही स्वय उनके पास दौड आते थे। ताबिक-सावना के समय, वातस्त्यमार साधना के समय, वेदान्तमन की साधना के समय तथा इस्लाम धर्म आदि की साधनाओं के समय उन मतों के सिद्ध पुरुषों का दक्षिणेश्नर में स्वय ही आगमन हुआ है। श्रीरामकृष्ण सदा कहते थे — " ईस्तर पर ही सब भार समर्पण क्राफे उसके दर्शन के लिए व्याकुलता से उमी की प्रार्थना करते रहना चाश्मि। ऐसा करने से सम्ब्यम्ब्या मही कर देता है।" और सचमुच ऐसा ही यहा भी हुआ।

श्रीरामष्ट्रच्य के श्रीमुख से ऐसा छुनने में आया है कि ब्राह्मणी का जन्म पूर्व बगाल के किसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा। परन्तु बह कीन कुल था अथना उसनी ससुराल कहाँ थी, और किस घराने में थी अथना इतनी प्रौढ अनस्था में सन्यासिनी होकर देश जिटेश श्रमण करने के लिए कोन सा कारण आ पढा, या उसे इतनी शिक्षा कन, कहाँ और कैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी जलति कैसे और कहाँ की - इत्यादि किसी भी बात का पता हुमें नहीँ चला। इन मब बातो का जिक्क श्रीरामपूरण है भी उसी नहीं निकल। सानाओं में नह अथन्त उच्च पट को पहुँच चुनी थी, भर है रा. दी. २०

यह बताने की आपश्यमता नहीं है। उसे प्रत्यक्ष श्रीजगन्माता से ही श्रीरामकृष्ण को सहायता देने का आदेश मिळा था। गुण और रूप मे यह ब्राह्मणी असाधारण थी । श्रीरामजण्य कहा करते थे "ब्राह्मणी के अठौरिक रूप लाग्य तथा उसके एकान्त निवास और स्ततन उत्ति को देखकर पहेले पहल मधुरबावू के मन में संशय उत्पन्न हुआ। एक दिन जब यह श्री जगन्माता का दर्शन परके मन्दिर से बाहर नियल रही थी उस समय दिल्लगी में उससे मयुरवाबू कह भी गये कि 'भैरवी 'तेरा मैरन वहाँ है ' ' मथुरवाबू जा ऐसा अचानक प्रश्न सुननर किञ्चिरपि कुद न होकर उसने मधुरानाय की और शान्तिपूर्ण दृष्टि डापी और जगदम्बा के पैर के नीचे शायरूप भें पड़ी हुई महादेव की मूर्ति की ओर वहीं से उंगठी से निर्देश किया। पर सहायी और निपयी मधुर क्या इतने से चुप रह सकते थे ' उन्होंने कहा-'अरी ! वह भेरन तो अचेतन है!' इसे सुनकर बाह्मणी ने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया-'मुझे यदि अचेतन को सचेतन करते नहीं बनता तो मैं फिर इतनी बडी मैरनी हुई फिस लिए ११ यह शान्त और गम्भीर उत्तर पानर मयुरबाबू शरमा गए और ब्रह्मणी से इस प्रकार अनुचित दिल्लगी वरने रा उन्हें वडा पश्चाताप हुआ। आगे चलकर ब्राह्मणी के अलौकिक गुण और स्त्रभाव का परिचय पाकर उनके मन से यह कुशका दूर हो गई।

श्रीरामकुष्ण से प्रथम भेट के समय ही ब्राह्मणी ने उन्हें जन्ड और गिरिजा के बारे में बताया था। यह बोली "वाबा! तुममें में टो जर्नों से तो भेट इसके पहले हो चुकी है और आज इतने टिनों

महादेप वावरूप में पटे हुये ह और वावस्था उनमें छाती पर<sup>ी</sup>र रखमर खड़ी है—दक्षिणंखर में कालीमृति इसी प्रमार की है।

तक खोजत रहने के बाद तुम मिछ हो। आगे किसी समय उन छोगों से तुम्हारी भेट करा दूँगी। "तत्पश्चात् कुछ दिनों मे सचमुच ही उसने चन्द्र और गिरिजा को दक्षिणेहतर में बुख्याकर उनकी श्रीराम-कृष्ण से भेट करा दी। श्रीरामकृष्ण कहने ये कि ये दोनों ही उच्च कोटि के सायक ये, परन्तु सायना के मार्ग में यहुत उन्नति करने पर भी उन्हें ईश्ररदर्शन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ।

' श्रीरामकृष्ण कहा करेते थे-- "चन्द्र बडा प्रेमयुक्त और भित-पूर्ण ईश्वर-मक्त था। उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अनि-मन्त्रित गुटिका अपने शरीर में बारण कर छेने पर वह किसी की टिखाई नहीं पडता था। मनुष्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाने से अहकार उत्पन्न हो जाता है, अहकार के साथ साथ मन में नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती हैं और उन वासनाओं के जाल में फँसेन ही मनुष्य अपने उच्च ध्येय से च्युत हो जाना है। अहकार युद्धि का अर्थ ही पुण्य का हास और पाप की वृद्धि है और अहकार का हास ही पुण्य की वृद्धि तथा पाप का हास ऋहरू।ता है। अहजार के बदने से ही धर्म की हानि होती है और अहकार के नाश होने से ही धर्म का रूपभ होता है। स्वार्थपरता का मतल्य पाप और स्वार्थ-नाग का अर्थ पुण्य है। "इन बातों को श्रीरामकृष्ण ने हमें भिन्न भिन्न रीति से कितनी बार समझाया। ने कहते थे," भाइयो! अहकार को ही जास्त्रों में चिज्जदप्रन्थि कहा है। चित् का अर्थ ज्ञानस्थरूप आमा और जड का अर्थ देह, इन्द्रिय आदि । इन दो भिन्न भिन्न उस्तुओं को अहंकार एक गाँठ में बाँचकर मनुष्य के मन में 'मैं देहेन्डिय बुद्धि आहे विशिष्ट जीन हूँ यह अम उपन कर देता है। ऐसा अम चित् और जड बस्तुओं की गाँठ चूटे विना दूर नहीं होता। इस (अहंकार) का त्याग करना चाहिए। माता ने मुझे बता दिया है कि सिदिया निष्ठ के समान हैं। उनकी ओर मन को कटाणि नहीं दीडाना चाहिए। साधना बरते हुए कभी कभी सिदियाँ आप ही आप प्राप्त हो जाती है, परन्तु निश्चय जानो कि उनकी ओर प्यान देते ही साथक की उन्नति क्राण्टित हो जाती है।"

त्रिकानन्दजी को साधना करते समय एक बार दूर दर्शन और दूर अगण भी शक्ति अकरमात् प्राप्त हो गई। वे प्यान करते समय किसी दूर स्थान में किसी के भी बोलने के शब्दों को जान जाते थे। टो-सीन दिन के बाद जब उन्होंने यह बात औरामकृष्ण को बताई, तब वे बोले, "सिद्धियाँ ईश्वर-प्राप्त के मार्ग में ग्रिन्नरूप है, त् कुछ दिनों तक प्यान ही मन किया कर।" अस्त—

गुटिका सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चन्द्र के मन में अहकार उरपन हुआ और फिसी धनी व्यक्ति की कन्या पर आमक्त होकर बढ़ अपनी सिद्धि के बट पर उसके पास आने चाने छगा। इस प्रकार अईकार और स्वार्यपरता की वृद्धि होने से अमशः उसकी सिद्धिनष्ट हो गई और बाद में उसकी अनेक प्रकार से फजीहत हुई।

गिरिजा " को भी इसी तरह अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई थी।एक दिन श्रीरामकृष्ण गिरिजा के साथ अभु मल्लिक के बगीचे में धूमने गये ये। श्रमु मल्लिक का श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। श्रीरामकृष्ण की

<sup>ः</sup> इनका नाम सम्भवत " गिरिजानाय" या " गिरिजाशंकर" हीना ।

किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर पाकर वे अपने को धन्य मानते थे। उन्होंने माताजी के निमित्त पास ही मे कुछ जमीन खरीद कर वहाँ एक छोटा सा घर बनवा दिया था। जब माताजी गंगास्नान के लिए या श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आती थी तब वे उसी घर में की बार रहती थीं। शंभु मल्जिक की पत्नी माताजी की पूजा उन्हें हेवता मानकर किया करती थी। मधुर के बाद कितने ही समय तक श्रीरामकृष्ण के कलकता जाने-आने का किराया शमुबाबू ही देते थे। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुरन्त कर दिया करते थे। मधुरानाथ के पीछ श्रीरामकृष्ण की सेता का अधिकार शंभुबाबू को ही प्राप्त हुआ या। श्रीरामकृष्ण शंभुबाबू को अपना हितीय "देह-रक्षक" (Body-guard) कहा करते थे। उनका चगीचा काली मन्दिर के समीप रहने के कारण श्रीरामकृष्य वहाँ हमेगा भूमने जाते थे और शंभुवाबू से भण्टों ईश्वर सम्बन्धी बातचीत करके वापस आते थे। अस्त -

उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहाँ घृमेन गये । श्रीरामकृष्ण कहते थे, "भक्तो का स्त्रभार गॅजेड़ी चिलम को गॉजे से भरकर और उसका स्वय दम लगाकर फिर उसे दूसरे को देता है। पास में कोई दूसरा गॅजेड़ी न रहने से उसे अकंटे पी टेन से अच्छा नशा नहीं आता है और उसका समाधान भी नहीं होता। भक्तों की भी यही दशा होती है। जब दो भक्त एक स्थान में मिलते हैं तब उनमें से एक ईश्सी कमा-प्रसंग में तन्मय और आनन्दमय होकर चुप बैठ जाता है और दूसरे को भगवद्वार्ता कहने का अक्सर देता हं और उससे कमा सुनकर अपने आनन्द में अधिक मन्न हो जाता है।" उस

दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी को व्यान नहीं रहा कि ईश्वरीय कथा-प्रसंग में कितना ममय बीत गया। मन्ध्याकाल व्यतीत होकर एक प्रहरे रात्रिभी शीत गई। तब नहीं श्रीरामष्ट्रण को वापस जाने वी यार आई! वे शभुवाबू से विदालेकर गिम्जि। के साथ बापस छीटे और फाटी-मन्दिर की राह से जाने लगे, पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना अधेरा था कि हाथ पकड़ा हुआ आदमी भी नहीं मृतता था। वे रास्ता भूल गये जिससे पग पग पर उन्हें चोट लगने लगी । श्रीरामरूप्य मिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे धीरे गिरने-पड़ते चरे जा रह ये, पर इससे उन्हें अन्यन्त कष्ट हो रहा या। यह देखकर गिरिजा बोला, " दादा ! योड़ा खंडे रहो, मैं तुम्हें प्रकाश दिखलाता हूँ।" यह कहकर पीठ फेरकर वह खड़ा हो गया और उसकी पीठ से प्रकाश की उम्बी उम्बी फिरणों के बाहर निकलने से उस रास्ते पर अच्टा उजाला हो गया। श्रीरामकृष्ण कहते ये कि "उस प्रकाश से कारी-मन्दिर के फाटक तक सब रास्ता विलकुल प्रकाशित हो। गया बीर उसी उजाले में में उस रास्ते से चला आया। "इतना कहकर श्रीरामकृष्ण जरा हैसे और पुनः बोले, "परन्तु गिरिजा की यह शक्ति इसके आगे बहुत दिनो तक नहीं टिकी। यहाँ वृद्ध दिनों के मेरे सह-बास से वह सिद्धि नष्ट हो गई।" इसका कारण पूछने पर उन्होंने यहा—" उसके कल्याण के लिए माता ने उसकी उस सिद्धि को (अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीर में आकृष्ट कर दिया। तद्परान्त उसका मन सिद्धियों से उचटकर ईश्वर-मार्ग में अधिका-भिक्त अप्रसर होने छगा। "

## २४-श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधना

(१८६१—६३)

" मुख्य मुख्य चौसठ तन्तों में जो जो साधनाएँ बतलाई गई है, उन सभी साधनाओं का अन्यास मुझ्ते बाक्षणी ने एक के बाद एक कराया। शिक्तनी कठिन हैं व साधनाएँ! उन साधनाओं ना अध्यास करते समय बहुतेरे साधक पवश्रष्ट हो जाते है, पर माता की हुपा से में उन सभी साधनाओं की पार कर सका।"

" मुद्रे क्सि भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा।"

—शीरामकृष्ण

जिस समय दक्षिणेश्वर में भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण को श्री जगदम्बा का दर्शन हो चुका या। उस समय उनका अधिकार बहुत बढा था और सांधना करने का जो उदेश्य हुआ करता है वह नो उन्हें सिद्ध ही हो चुका था। अब दो प्रश्न सहज ही उठते हैं:-(१) जब उन्हें ईश्वर-दर्शन हो चुका या तो भी फिर साधना करने की क्या आवश्य करा थी, और (२) ब्राह्मणी को इतनी सब खटपट करने का क्या काम था !

इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। ईश्नर-दर्शन के बाद उन्हें साधना करने की आत्रश्यकता के सम्बन्ध में स्तर्थ श्रीराम- कृष्ण ने समय समय पर भिन्न भिन्न कारण जनाये हैं। (१) एक चार उन्होंने कहा—("वृश्लकतादिकों का साधारण नियम है कि उसमें प्रथम पुष्प तदुपरान्त पर्छ छगते हैं, परन्तु उनमें से एकआध में पहिले प्रज आते हैं, किर पुळ निकलते हैं। मेरे सम्बन्ध में भी यही हुआ।" परन्तु इस पर भी 'ऐसा क्यों हुआ है') यह प्रश्न देप ही रह जाता है।

(२) और एक संमय उन्होंने कहा— "यह देखों। (फभी व भी समुद्र के किनारे रहनेवाले को रानाकर के रानों वो देखने की इच्छा होती है। उसी प्रकार माता की कृता हो जाने पर मुद्रे भी ऐसा लगता या कि सिन्दरानर-सागर में मरे हुए रानों को देखना चाहिए। इसी वरारण में रानो को देखना के लिए माता के पास हट करते केठ जाता या और मिरी परम कृतालु माता मेरे तीन आग्रह को देखकर मेरा ट हुरा कर देती थी। इस प्रकार फिल मिल धर्मों की साधनाएँ मेरे हाथ से हुई ऐ उनेके इस कवन का यही अर्थ दिखता है कि उन्होंने इन सिल मिल धर्मों की साधनाएँ केनल का किल किल धर्मों की साधनाएँ केनल किल किल धर्मों की साधनाएँ केनल किल किल धर्मों की साधनाएँ केनल किल किला साधनाएँ केनल की साधनाएँ केनल किला साधना साधनाएँ केनल किला साधना साधनाएँ केनल किला साधना साधन

(१) एक बार और भी उन्होंने कहा — (स्वरूप में मेरे ही समान एक तरुण सन्यासी (अपनी ओर उँगरी दिखानर) इस देह से कभी कभी बाहर निकल्फनर सुन्ने सभी निषयों का उपदेश देता था . उसके मुख से मैंने जो सुना था उसी का उपदेश न्यागटा और ब्राह्मणी ने आनर एक बार मुन्ने पुन दिया . ... इससे यह मालूम होता है कि नेद, शास्त्र आदि में वर्णत निविधों की मर्यादा रक्षण करने के लिए ही इन्हें गुरुस्थान में मानकर उनसे मुन्ने पुन उपदेश महण करना पढ़ा, अन्यपा सब कुळ पहिले से ही मालूम रहते हुए भी पुन वरी बात सिखाने के लिए न्यागटा आदि का गुरु-रूप में आने का बोर्ड प्रयोजन नहीं दिखाई देता।")इससे यही कहना पहता है ति ईरउर-दर्शन के बाद की उनकी साधनाएँ केवल शास्त्रमर्यादा-रक्षणार्थ थी, वैसे तो उन्हें स्वय उन साधनाओं वी आवश्यकता ही नहीं थी।

(४) उसी तरह उन्होंने स्वयं यह भी कहा है कि ("मुझे उन समय अने क ईइपरी रूपा के दर्शन हुआ करते थे, परन्तु मुझे अका थी कि कही यह सब मेरे दिमाग का अम तो नहीं है। इसीलिए यह सच ह या शुठ इसकी जांच करने के लिए मैं कहता था कि 'असक बात हो जायगी तब मैं इस दर्शन को सच मानूंगा,' और यथार्थ ही वह बात हो जाता थी।" इसके उटाहरणार्थ वे वताते थे-" एक बार मैं बोळा-यिं रानी रासमणि की दोनो लडिकयाँ इस समय यहाँ पचाटी के नीचे खडी होकर मुझे पुकारेंगी, तो मैं इन सब बातो को सत्य समझॅगा । वे छड़िक्याँ उसी समय वहाँ आ गई और मुझे पुकारकर कहने लगीं, तुम पर जगदम्या शीव ही कृपा करेगी। फिर मैंने बैसे ही एक बार और कहा, ' यदि सामने के ये पत्यर मेटक के समान इधर उधर उछलने लगेंगे तो मैं अपने दर्शन को सत्य समझूंगा 17 सचमुच ही वे पत्यर मेंटक के समान कृदते हुए दिखाई दिये !"देससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दर्शन या अनुभन होते थे उनकी सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में उन्हें बड़ी प्रवल शका बारम्बार हुआ करती थी ।

उपरोक्त वचनो की एकप्राक्यता करने के लिए नीचे लिखी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उनके प्रचनों से यह स्पष्ट दिखता है कि—

शानी के यहाँ परदे की प्रया होने के कारण घर की स्त्रयों कभी वाहर नहीं जाती थीं 1

१. ईइन्स-दर्शन के परचात् कुछ समय तक तो वे अपने प्राप्त हुए अनुमत्रों के सम्बन्ध में नि शक नहीं हुए ये।

२. ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने उनसे जो सत्वनाँ, करवाई उनका फलाफर उन्हें पहले ही बिदित हो गया था।

 श्री जगदम्बा के टर्शन होने के बाद उन्होंने अन्य मनों की सामनाएँ केमळ कुनहळ से—अन्य मतों में बताई हुई बातो को देखने की सहज इच्छा से बी थीं।

इसे ध्यान में रखते हुए उनके ईश्वर-दर्शन के बाद भी साधनाओं के कारणों की मीमासा करने पर यह महा जा सफनाह कि श्री जग-दम्बा के दर्शन के बाद उन्हें जो आध्यातिमक अनुभन्न प्राप्त होने रूगे उनके वार उन्हें जो आध्यातिमक अनुभन्न प्राप्त होने रूगे उनके वार में उनका मन सशक ही रहा करता था, अत उनके संशय ही नितृष्टि करने की बडी आम्बयन्ता थी। उनके शिर से बाहर निकटकर उन्हें उपयेश देने नार्ट संन्यासी ने यही काम किया, जिसमें उनका मन सशयरहित हो गया। बाद में ब्राह्मणी और श्री तोतापुरी आदि गुरुजनों के उपदेश के अनुसार श्रीरामकृष्ण ने साधनाएँ केवर कुतहरू से की—अपना दूसरे शब्दों में यह उनका हेट-प्रारस्व था। यह भी हो सकता है कि बगदेश में विशेष प्रचलित तथा आधुनिक कार में अनिक उपप्रदत्त तन्त्र सम्प्रदाय को जायन रखने और उत्तेजना देने के दिए श्री जगदम्बा ने इस महापुरूप को उपयोगी जानकर इन साधनाओं वो करने भी उन्हें आज्ञा दी हो।

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृष्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते॥

ऐसे अिकारी सत्पुरपों द्वारा धर्म सस्यापन के कार्य में समय समय पर की गई योजना जगन्नियन्ता के द्वारा की हुई देखने मे आती है। इन्ट्र, मनु, प्रसिष्ट, व्यास आदि नाम एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, वरन् समय समय पर निजिष्ट कार्य करने के दिए नियुक्त किये हुए भिन्न भिन्न व्यक्तियों को, उन-उन अधिकारों के प्राप्त होने पर वे नाम मिळा करते हैं। यह बात पुराण, योगवासिष्ट, शारीरिक-भाष्य आदि प्रयों मे पाई जाती है। इससे निदित है कि सत्पुरुपो को निशिष्ट कार्य करने के टिए नियुक्त करना जगन्नियतृत्व की सदा से प्रचलित पद्धति है। सम्भव है इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध परम्परा कायम रखने के लिए, और उसका निशेप प्रचार भी करने के लिए, श्री जगन्माता ने की होगी। श्रीतकर्म में अमुक अनु, अमुक्त बुक्त की समिधा आडि सामप्रियाँ तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, वेदी और विधान की भिन्न भिन्न यहायागी में आवस्यकता होती है। तान्त्रिक उपासना में भी दिखता है कि अन्तर्याग की पूर्ति के लिए. उसके अंगस्वरूप बाह्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किए हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की आनश्यकता अपरिहार्य थी। इसी कारण ऐसा दिखता है कि जगन्माता की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से श्रीरामङ्करण नान्त्रिक साधनाकाल में विकियान्य और बाह्यणी की आहा के अनुसार वैसे ही चुपचाप आचरण करते जाते थे जैसे कि वगीचे का मारी पानी को इच्छानुमार चाहे जिस और छे जाता है।

इस दृष्टियोण से विचार करने पर यह समस्या बहुत कुछ हरू हो जाती है कि श्रीरामङ्ख्य ने ईस्तर-दर्शन के उपरान्त पुन. साधनाएँ क्यो की। इसी प्रस्त पर प्रस्तानना में भित्र दृष्टि से विचार किया गया है।

इसी प्रकार, दूसरे प्रश्न का भी एक स्वष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मणी के कथनानुसार जन वे अनतार थे, तब ब्राह्मणी को ऐसा क्यों मालूम हुआ कि उन्हें साकारण जीतों के समान साबना करनी चाहिए। इससे यही वहना एडता है कि ब्राह्मणी को यदि उनके ऐसर्य का ज्ञान सदा ही बना रहता तो उनके साधनाओं वी आवश्यकताया भान उसके मन में आना ही सम्भव नहीं था, पर वैसा नहीं हुआ। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम भेंट के समय से ही बाझणी के मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति पुत्र के समान प्रेम उत्पन्न हो गया था, और उसके इस अपन्य प्रेम ने श्रीरामकृष्ण के ऐश्वर्य-ज्ञान की भुटा दिया था। श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि अनतारी पुरुपों के चरिन्र में भी यही बात पाई जाती है। उनकी माता और अन्य निषट मध्य न्बियों के मन में उनके अपतार होने का और आध्यात्मिक ऐश्वर्य का ज्ञान यद्यपि वीच नीच में उत्पन्न हो जाया करता था, तथापि वे प्रेम के अद्भत आर्राण से उनकी महिमा को थोडे ही समय में भूल जात थे। यही हाल बाह्मणी का भी हुआ होगा। उनके अलौकिक भागोरा और शक्ति के प्रकाश को देखकर ब्राह्मणी वारम्यार चक्रित हो जाती थी. पर उनके अकृतिम मातृष्रेम, पूर्ण विद्वास और अत्यन्त सरळ वर्ताव को देखकर, उसके मन में जल्सस्य भाव जागृत हो उठता था। वह उनकी महिमा को भुल जाती थी। वह हर प्रकार के कप्ट सहकर उन्हें थोडा सा ही छुख देने के लिए, दूसरों के कष्ट से उनका बचार करने के लिए और उनकी सावनाओं में सभी प्रकार की सहायता करने के लिए सदा कटिबद्ध रहती थी।

इस प्रश्न पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार हो सकता है।तीन

ऋणों में से एक ऋषि ऋण चुकाने के लिए जैसे स्वाध्याय और प्रयचन, अन्ययन और अध्यापन त्राह्मण के ठिए आवस्यक हैं, बेसे ही साम्प्रद यिक मार्ग का निच्छेद न होने देना भी प्रत्येक अधिकारी सापक का कर्तव्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण जैसे अविकारी सन्द्रिन्य मिलने से उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की इच्छा हुई होगी। साधा-रणत मनुष्य की रूट्टा रहती भी है कि अपने प्रिय त्रिपय का अपने ही साय नाम न हो जाय। उसका उपयोग अपने आप्त, इष्ट, प्रियजनो मे अपने जीते जी तथा बाद में भी हो सके। ऐसी ही भारना से प्रेरित होकर लोग मृत्युपत्र का लिख देना, दत्तक पुत्र लेना आदि उपायो का अवल-म्बन किया करते है। इसी भावना से तो विश्वामित्र जैसे महान तपस्त्री भी यइरक्षा के वहाने श्रीरामचन्द्र जैसे अपतारी पुरूप यो मॉगफर हे गये पे और उन्हें सन अस्त्रनिद्या सिखलाई जिसका वर्णन आदिकनि के जगदनन्य कान्य में मिलता है। सम्भन है उसी भान धारा में बहकर ब्रह्मणी ने भी इतनी खटपट की हो।

सिन्डिय्य मिलने पर गुरू को बढा समाधान होता है। ब्राह्मणी को यह कहपना न थी कि आधुनिक काल में उसे श्रीरामक्रण्य जैसे सिन्डिय्य की ब्राप्ति होगी। अत श्रीरामक्रण्य को शिय्य पाकर उसे जो आनन्द हुआ होगा, उसरी कल्पना नहीं की जा सक्ती। उस माह्मणी को अपने इतने दिनों थी साधना और तपश्चर्यों का फल कम से कम समय में किसी तरह श्रीरामकृष्ण के हुनाले कर देने की धुन लग गई।

श्रीरामकृष्ण ने साधना। प्रारम्भं करेन के पूर्व ही उसके सम्बन्ध मे श्री जरगन्माला की अनुमाति। प्राप्त कर जी क्षी बह बाल उन्होंने रूक्य दी हमको बताई थी। अतः एक बार श्री जगन्माता। की अनुमति प्राप्त करके और फिर ब्राह्मणी की उत्तेजना ! बस, टोनों का संयोग हो गया। उन्हें

नाधना के सिवाय कोई दूसरी बात स्झती ही न थी। निरन्तर उन्हें इसी यात की व्याकुळना रहने छगी। इस व्याकु इता की तीप्रता का अनुमान हम जैसे माधारण मनुष्य कर ही नहीं सकते; क्योंकि हमारा मन अनेक प्रकार के विचारों से विचित्र रहा करता है। ऐसी अवस्था में उसमें श्रीरामकृष्य के समान उपरित और एकाप्रता कैसे रह सकती है । आत्म स्वरूपी समुद्र की ऊपरी चित्र विचित्र तरमों में ही केवल न बहकर उस समुद्र-तल के रत्नों को प्राप्त करने के लिए उसमें एकदम हुवकी लगाने का असीम साहस हममें कहां से पाया जाय श्रीरामकृष्ण हमसे वहते थे कि "एकदम इबकी लगाकर बैठ- जाओ ","आत्म-स्वरूप मे लीन हो जाओ। ' जिस तरह वे बारम्बार उत्तेजित करते थे, उस तरह ससार के पदार्थ तथा अपने दारीर की ममता को दूर फेंक्कर एकदम बात्मस्वरूप में मृदकर तिलीन हो जाने की शक्ति हमेंने कहाँ से प्राप्त हो ! वे तो हृदय की असह्य वेदना से न्याकुल होकर " माता, मुद्दे दर्शन दे " यहते हुए रोते और चिल्छाते पचाटी के नीचे अपना मस्तक तक रगड डालते थे और धूल में हथर-उधर लोटने लगते थे। बहुत समय तक यह क्रम चलते रहने पर भी उनकी न्यातुलता कम नहीं पडी थी। जनहम ऐसी बात सुनते हैं, तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे 'भस के आगे बीन बजाने भैंस खडी पगुराय '। हमारे इत्य में पारमाधिक निपय के अनुकूल संवेदना उत्पन होने का हमें कभी अनुभव भी नहीं होता। और ऐसी संप्रदना हो भी कैम 'श्री जगन्माता यद्याध में है, और अपना मर्पत्म स्माहा करके व्याकुल हृदय से उसे पुकारने से हमें सनसूच उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो सक्ते हैं। पर इस बात पर श्रीरामकृष्ण के समान मरल विश्वास क्या होंमें कभी होता भी हैं !

नाधनाकार में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुरता और उत्माह था, उमफी उन्होंने योडी सी करवना हमें काशीपुर में रहते समय दी थी। उन समय हम स्यामी विवेदानन्द्र की अपरिमित ब्याक्त रता को — जो ईस्पर-दर्शन के दिए यो-अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। बकालत की परीक्षा फीस जमा करने हुए उन्हें फ्लाफ्क कैसा तीत्र वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसके आवेरा में वे केवल ऐक घोती पहने और नंगे पर किसी उन्मत्त के समान ऋळकता शहर से काशीपुर तक बराबर दौडते आये, और आकर श्रीरामकृष्ण के चरण-कमलों को प्रकडकर उनसे अपने मन की ब्याकुलता का फिस प्रकार वर्णन फिया; वे उस दिन से आहार, निदा आदि की भी परवाह न करके किस तरह जप, च्यान, भजन में ही रातदिन मःन रहने लगेः साधना के उत्साह में उनका कोमल हृदय यत्र के नमान कैसे कठोर वन गया और वे अपनी घरेलू स्पिति के सम्बन्ध में भी कैमे पूर्ण उटासीन हो गये; श्रीरामकृष्ण के वताये हुए साधनामार्ग का अन्यन्त श्रद्धापूर्वक अवलम्बन करके उन्होंने केवल तीन-चार महीने की ही अवधि में निर्मितलप समाधि-सुख का अनुभर कैसे प्राप्त कर दिया आडि आडि बाते हमारी आँखों के सामने होने के कारण हममें उनके पैराग्य, उत्साह और व्याकुरता की बल्पना पूरी पूरी हो गई थी। स्वामीजी के उत्माह और व्याकुरता की प्रशंसा श्रीरामकृष्ण भी आनन्दित हो मुक्त-कण्ड से किया करते थे। लगभग उसी समय एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपने स्वयं की तथा स्थामीजी के साधनोत्साह की तुरुना करने हण प्रहा-" नोस्द्र का माप्रनोत्साह् और व्याकुळना स्वास्त्र वसी

है, परन्तु उस समय (साधना करते समय) इस उत्साह और व्याकुरता से यहाँ (स्वय मेरे मन में) मची हुई प्रचण्ड खडवरी के सामने नरेन्ट्र की व्याकुरता कुछ भी नहीं है—उसके पायग में भी नहीं आ सकती!'' श्रीरामकृष्ण के इन शब्दों से हमें जो आदर्चय हुआ होगा उसरी कृत्यना पाटक ही करें।

अब श्रीरामकृष्ण अन्य मत्र वातों को भूचकर श्री जगदम्बा की अनुमति से साधना में निमन्त हो गये और बाहाणी भी हर प्रकार से उन्हें

सहायता देने छमी। उसने साधनाओं की आनस्य का मिन सामग्री पहीं न पहीं से लाकर साधना में उन पदार्थों के उपयोग करने के सब उपाय श्रीरामकृष्ण को समझा दिए। उसने बड़े प्रयस्न से गमाहीन प्रदेश से नरसुण्ड आदि गाँच जीनों के सुण्ड मगमाए और उनसे साधनार्थ दो बेदियाँ निर्माण कराई। एक तो काली मन्दिर के अहाते के मीतर बगीचे के उत्तर में जिल्लगुक्त के नीचे और दूसरी श्रीरामकृष्ण के अपने ही हाथ से लगाई हुई एचगटी के नीचे । इनमें से जिस जिस बेदी पर बठकर जो जो साधनाएँ करनी थी, उन्हें उस बेदी पर ही बैठजर फरने में तथा जप प्यान और पुरस्चरण करने मे श्रीरामकृष्ण मा समय व्यतीत होने लगा। इस निर्मित साधक को महीनो तक यह भी

क साधारणत सब जगढ पचमुण्डयुक्त एक ही बड़ी साधना के लिए तथार में आती हैं ! पर्त्यु आयों ने वो विदेशों चनकाई एका स्टब श्रीरासहमाने हम नताथा। उनम स न्विच्यु के नीचे की वेदी में तीन नतमुण्ड गडाएगए थे ओर पनवशी के नीचे की बेदी में पॉच प्रकार ने जीवों क मुण्ड गडाए गए थे। साधनाएँ सामान होने पर वोनों वेदियाँ उन्होंने तोड दो और इन सभी मुण्डों भी स्वय उन्होंने सोइकर निकाला और गमाओं में एंक दिया!

ध्यान नहीं रहा कि दिन कव निकला और कव अस्त हुआ, रात कव आई और कव गई! श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "ब्राह्मणी रोज दिनभर इधर-उधर खुब धूम-फिरकर तंत्रोक्त भिन्न भिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं को हुँइ-हुँट्कर रहे आती थी और संस्थाकाल होते ही वह बिल्व वृक्ष के नीचेत्राली या पंचत्रटीत्राली बेदी के समीप लाकर रख देती भी और मुक्ते पुकारती थी। तत्परचात् उन बस्तुओं के द्वारा वह मेरे हाथ से श्री जगन्माता की यथाविवि पूजा कराती थी। इस पूजा के समाप्त होने पर वह मुत्रे जप-ध्यान आदि करने के लिए कहती थी। मैं बाहाणी के आदेश के अनुसार सभी करता या, परन्तु जप आदि को तो अधिक समय तक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एक बार माला फेरते ही सुरे समाधि लग जाती थी। इस प्रकार उस समय जो अद्भुत दर्शन और पिचित्र-पिचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। मुख्य मुख्य चौसठ तंत्रों में जो जो साधनाएँ बताई गई हैं, उन सभी को ब्राह्मणी ने मुझसे एक के बाट एक कराया। वे कितनी कठिन साधनाएँ थीं ! बहुत से साधक तो उन्हें करते समय ही पषश्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु मै माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया।

"एक दिन संच्या समय अंधेरा होने पर माहाणी कहाँ से एक सुन्दरी युवती को अपने साथ छेकर आई और मुझे पुकारकर कहने ज्यां —" वावा, इसे देंबी जानकर इसकी पूजा करो।" यूजा समाप्त होने पर माहाणी ने उस स्त्री को विवस्त्र करके मुझसे कहा—" वावा! अब इसकी गोटी में बैठकर जप करो।" यह मुनकर डर के मारे मेरा हदम घड़कने छगा और में व्याकुछ होकर रोते रोते कहने छगा, "माता जगदान्विके! अपने इस दीन दास को तु कैसी आझा दे

मा- १ रा. छी. २१

रही हैं र तेरे इस दीन वालक में ऐसा दूसाहस करने का सामर्थ्य कहाँ ? " इतना कहते कहते मेरे शरीर में मानी कोई प्रनेदा कर गया और मेरे हृदय में कहीं से एकाएक अपूर्व बल उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात् मै किसी निवित मनुष्य के समान अज्ञानारस्या में मन्त्रोच्चारण करते करते आगे बढ़ा। फिर उस स्त्री मी गोद में बैठते ही मुझे समाधि छम गई ! होश में आने पर देखता हूँ तो वह ब्राह्मणी मुझे सचेत करने के लिए वडे प्रेम से मेरी शुश्रुपा कर रही है। मेरे सचेत होते ही ब्राह्मणी बोली, "बावा! टरी मत; किया सम्पूर्ण हो गई। अन्य साधक तो इस अवस्या में वडे कष्ट से धैर्य धारण करते हैं और किसी प्रकार थोड़ा सा जप करके इस किया को समान्त कर देते हैं, पर तुम अपनी देह की स्मृति भी भूटकर समाधिमान हो गये!" ब्राक्षणी से यह सुनकर मेरे हर्य का बोब हरूकः हुआ और मुहे इस कठिन साधना से पार कर देने के कारण में कृतज्ञतापूर्ण अन्त करण मे श्री जगन्माता को बारम्बार प्रणाम करने छगा।"

पक दिन फिर वह बाह्मणी कहाँ से नरमास का हुन, हा टेनर आई और जगदम्बा मो उसका नैनेच अर्पण कर मुझसे बोली, "बाबा! इसे जीम से स्पर्श करो।" यह देखकर मेरे मन में बडी भूणा उपन्न हुई और में बोला, "ि मुझसे यह नहीं हो सकता।" यह फिर बोली "होगा कैसे नहीं देख में स्वय करके सुझे दिखाती है।" यह कहकर उसने वह दुकडा अपने मुँह में डाल लिया, और " भूणा नहीं करनी चाहिए" कहती हुई उसका बुल माग पुन. मेरे सामने रखा। उसे वह मोसखण्ड अपने मुख में डालते देखकर थी जगदम्बा की किराल चण्डिका-मूर्ति मेरी आँखों के सामने खडी हो गई। में "माता! माता!" कहता हुआ भागानिष्ट हो गया। तन ब्राह्मणी ने उसी स्विति में नह दुकड़ा मेरे मुख में डाट दिया। कहना न होगा कि उस समय मेरे मन में कुछ भी धृणा नहीं हुई। इस तरह पूर्णाभिषेक किया होते तक तासणी ने प्रति दिन इतनी नई नई तान्त्रिक साधनाएँ भुक्तस करगई कि उनकी गिनती नहीं हो सकती।अब वे सब साधनाएँ मुझे स्मरण भी नहीं हैं। केरल रह दिन स्मरण है जब कि माता की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे में युगल प्रणय के चरम आनन्द की ओर<sup>े</sup> देखने में ममर्थ हुआ। उनकी वह क्रिया देखकर मुझमें साधारण मनुष्य-बुद्धि था छैरा मात्र भी उदय न होकर केवल ईरवरी मात्र का ही। उदीपन हुआ जिससे मैं समाधिस्य हो गया । उस दिन समाधि उतरने पर बाह्मणी मुझसे बोली, "बाबा! तू तो अत्र सिद्धकाम बनकर दिव्य भार में पूर्णतया अचल हो आनन्द्रासन पर बैठ गया ! बीरभात की यही अन्तिमसाधना है।" तन्त्रोक्त मापना करते समय सदैव मेरे मन में स्त्री-जाति के प्रति मातृमान नास करता था। उसी तरह क्ष्रज सापनाओं में मद्य प्रहण करने की आनश्यकता हुई, पर मैंने कभी मद्यका स्पर्श तक नहीं किया। मद्य के केनल नाम मे या गन्ध से मेरे मन में जगत्कारण ईश्नर का स्मरण हो आता या और मुझे एकदम समाधि छम जाती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मुने सापनाकाल में किसी भी साधना के लिए नीन दिन से अधिक सगय नहीं छगा। मैं किमी भी साधना का प्रारम्भ करके उसका फल प्राप्त होने तक व्याकुल अन्त करण से हर्स्युक श्री जगन्माता के पाम बैठ जाता था। फलत तीन दिन के भीतर ही काम हो जाता था।"

दक्षिणेहमर में एक दिन स्त्री जाति के प्रति निरन्तर मातृभाम रखने मी बात बताते हुए श्रीरामङ्करण ने गणेशाजी की एक क्या सुनाई ! उन्होंने कहा, बचपन मे एक दिन एक बिल्ली गणेंगेजी के सामने आ गई । उन्होंने लिंडकान के स्वमात्रक उसे बहुत पीटा, पहाँ तक कि बेचारी के अरीर से रक्त निकल आया ! वह विल्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। उसके चले जाने के बाद गणेशजी अपनी माता के पास पहुँचे और वहाँ देखते हैं तो उनकी माना के शरीर पर जगह-जगह मार के निज्ञान पढ़े हुए हैं! यह देखकर उन्हें अन्यन्त भय और दुख हुआ और जब इसका कारण पूछा तो माता खिन्न होकर बोर्टी, 'बेटा, यह सब तेरा ही पराक्रम तो है। 'इतना सुनते ही मातृमक्त गणेशजी को यदा अचरज हुआ और दु खित हो ऑखो से ऑन् बहाते हुए बोले, 'माता ! मैंने तुरे कर मारा ? तू योंही कुछ का कुछ कह देती है।' इस पर पार्वतीजी बोर्डी, 'आज तूने किसी जीन को पीटा या नहीं, ठीक ठीक याद कर।' गणेराजी बोले, ' हाँ, उस समय एक बिल्डी को मारा था। ' गणेहाजी ने समझा कि बिल्डी के माळिक ने हमारी मारा को माता है और फिर बै रोने लगे। तब पार्रतीजी ने गणेशजी को हाती से लगा लिया और कहा, 'वेटा ! रोओ मत । स्वयं मुझको किसी ने प्रत्यक्ष नहीं मारा है, पर वह विल्ही भी तो मेरा ही स्वरूप है। इसी कारण मार के निजान मेरे शरीर पर भी दिखाई दे रहे हैं। पर यह वात मुझे मालूम न थी इसलिए इसमें तरा कोई अपराव नहीं है। जा, चुप हो जा, रो मत; पर अब इतना ध्यान रख किसंसार में जितने भी स्त्री-रूप हैं वे सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हैं, और जितने पुरुष-रूप हैं वे सब तेरे पिता के अंश से

उत्पन्न हैं।शिवऔर शक्ति के सिगय इस संसार में अन्य कुछ नहीं है।' श्री गणेशजी ने अपनी माता के वाक्य को पूर्णत व्यान में रखा। इसी से निनाइ का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से निनाह करना माता से ही विवाह करने के सुमान मानकर, अपना विवाह करना ही अस्वीकार कर दिया।"

(स्त्री-जाति के प्रति श्री गणेशजी के इस प्रकार के मानुमान की 2 चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले, "स्त्री-जाति के प्रति यही भाव भेरा भी है।) मैंने अपनी स्त्रयं की पत्नी भूमें भी प्रत्यक्ष श्रीजगदम्या का मानु-स्वरूप देखकर उसकी पूजा की।"

स्त्री-जाति के प्रति मन में सतत मानुगाव रखते हुए तंत्रोक्त धीर-मात्र की साधना किसी साधक ने कभी की हो, यह हमने नहीं सुना है। श्रीरमाव का आश्रय छेने वाले साधक आज तक साधनाकाल में स्त्री का महण करते ही आए हैं। वीरमत के आश्रयी सभी साधकों को स्त्री महण करते देख लोगों की यह चड धारणा हो गई है कि वैसा किए विना शायद उन साधनाओं में सिद्धि या जगदम्बा की छुपा प्राप्त करना असम्भव है। इसी अम के कारण तंत्रशास्त्र के विषय में भी लोगों की धारणा अमपूर्ण हो गई है। पर इस प्रकार स्त्री-जाति के प्रति मन में सदा बढ़ मानुभाव रखते हुए श्रीरामकृष्ण के द्वारा तंत्रोक्त साधना कराने में, सम्भव है श्रीजानमाता का उदेश यही रहा हो कि इस विषय में लोगों का अम दर हो जाय।

बीरभाव की जनकी सब साधनाएँ बहुत ही अस्प समय में पूर्ण हो जाती थीं। इसी से यह स्पष्ट है कि 'स्त्री-महण इन साधनाओं का अग नहीं है। मन को बश में न रख सकतेवाले साधक ही अपने मनो-दीवैल्य के कारण पैसा किया करते हैं। साधकों द्वारा ऐसा किया जाने पर भी तंत्रशास्त्र ने उन्हें क्षमा ही प्रदान की है, और यह कड़कर निर्भाक कर दिया है कि और पुन.पुन: प्रयत्न करने पर साधक दिव्य भावका

अधिकारी होमा। इस पर से तत्रशास्त्र की परम कारणिकता भात्र दिखारी देती हैं। इससे यह भी दिखता है कि जो जो रूप रसादिक पदार्थ मनुष्य को मोहजाल में फुँसाकर जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं, तया उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनने देते, उन सभी में ईश्तरमृतिं की दृढ वारणा साधक के मन में सपम और सतत अभ्यास के द्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिक कियाओं का उद्देश है। तत्रशास्त्रों ने साधको के सवम और मनोरचना का तारतम्यात्मक विचार करके ही उनके पश्च, बीर और डिब्य—सीन निमान किए हैं और कमण प्रथम, द्वितीय और तृतीय भागों के आश्रय से ईश्वरीपासना करने ना उपदेश दिया है; कटोर सयम ही इन तन्त्रोक्त साधनाओं ना मूल है। सानक छोग सबम से ही फल पा सकने की ययार्थता को कालकम के कारण प्राय भूल ही गये थे और लोग ऐसे साथकों के निए हुए कुक्रमें। का दोप तर्रशास्त्र के जपर मडकर उस शास्त्र की ही निन्दा करने छगे। अत. श्रीरामङ्ख्या ने स्त्री-जाति के प्रति निरन्तर मानुभाव रखकर इन तन्त्रोक्त साधनाओं को किया और उनसे पळ प्राप्त करके अपने उदाहरण से यथार्थ साधकों का अनिर्वचनीय उपकार कर दिया। फिर उन्होंने तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता को भी सिंद वर दिखाया और उसनी महिमा भी वढा दी।

श्रीरामकृष्ण ने तीन-चार पं तक तन्त्रोक्त गृद्ध साधनाओं वा यथा-त्रिप्रि अनुष्टान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनाओं की परम्परा का पित्रेचन कभी नहीं किया। तथापि उन साधनाओं के प्रति हमारा उत्साह उत्पन्न करने के लिए वे किसी निसी साधना भी केउल वात किया करते ये और कभी कभी निसी साधक को कोई विशेष माना करने के लिए नह भी कह देते थे। यहाँ पर यह देना उचित है कि श्रीरामकृष्ण द्वारा इन तत्रोक्त क्रियाओ का अनुष्ठान श्रीजगन्याता ने ही कराया होगा, क्योकि क्रियाओ के फर्टों का स्वय अनुभन कर लिए निना शायट भनिष्य में इन्हीं के पास भिन्न मिन्न स्वभाननोटे साधकों के ऑन पर प्रायेक की अनस्या के अनुभूल उसने लिए सामनाओं का परामको देना उपयुक्त न होता। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण तत्रोक्त साधनाकाल में प्राप्त हुए दहानी और अनुभरों के सम्बन्ध में हम लोगों से कभी कभी कहते थे—'(त्रावेक्त सायना नरते समय मेरा रुगमात समूर जटल गया था। मैं यह सुनकर कि कभी नभी श्री जगदम्बा श्रुगाल का रूप धारण कर लेती है और यह जानकर कि सुन्ता भैरन का बाहन है, उस समय उनना उच्छिष्ट प्रसाद प्रहण नर लेने पर भी मेरे मन में कभी किसी प्रकार की बृणा उत्पन्न नहीं होती थी।"

' मैंने अपनी देह, मन, प्राण—इतना ही नहीं वरन् अपना सर्वस्त्र श्री जगदम्बा के पाद-पद्मों में अर्पण कर दिया था। इसी कारण में उन दिनों अपने आपने सदा भीतर-बाहर प्रत्यक्ष ज्ञानार्गन से परिनेष्टित पाता था।"

"उन दिनों बुण्डिल्नी शिक्त जागृत होरर मस्तर की और जपर जाती हुई तथा मूलाधार से सहसार तक केसभी अभोसुल और सुरुल्ति कमल ज्य्यमुख और उन्मील्ति होते हुए तथा उनके उन्मीलित होने के साथ साथ नाना प्रकार के अधूर्य और अज़ुत अनुभव हदय में उदित होते हुए, सुंग्न प्रत्यक्ष दिखाई देते थे! कभी कभी तो ऐसा भी दियता पाकि मेरी आयु ना एक तेजपुज टिज्य पुरुष सुपुन्ना नाटी के बीच से इन प्रत्येक कमर्लों के पास जा रहा है और उस कमर की अपनी जिह्ना से स्पर्श करके उसे प्रस्कृदिन कर रहा है !")

एक समय रामी विकासन्द को ध्यान करने के लिए बैठते ही अपने सामने एक प्रचण्ड प्योतिर्मय त्रिकोण दिखने लगता या और उसके सजीर होने का भास होने लगता या <sup>1</sup> दक्षिणहर में ओने पर एक दिन उन्होंने यह बात श्रीरामङ्ग्य को बतलाई तब वे बील उदे, "ठीक है, ठीक है, तुने ब्रक्षयोगि का दर्शन हो गया। बिल्ल बृज के भीचे एक दिन साधना करते समय मुद्रे भी उसका दर्शन हुआ या और मुझे वह मानो प्रतिक्षण असल्य ब्रह्माण्डो का प्रसन करती हुई भी दिखाई दी थी।"

उसी प्रवार ने कहते थे— ("ब्रह्मण्ड की सभी भिन्न भिन्न घानियाँ प्रकार होतर जगत् में प्रतिक्षण प्रकार प्रणास्थानि के रूप में प्रकार हो रही हैं, यह भी मैंने प्रत्यक्ष देखा। '') हममें से कोई कहते थे कि श्रीत्मकृष्ण से यह भी मुना है कि उस समय पद्म पश्ची आदि मनुष्यंतर सभी जीन बन्तुओं की बोली वे समझ लेते थे। श्रीत्मकृष्ण कहते ये कि उन दिनों सुने यह दर्शन हुआ या कि साक्षात् श्रीजगदस्या हनी-मोन में अभिष्ठत है।

साधनाकाल के अन्त में अपने में अधिमादि अट सिद्धिमें के आर्रिमृत होने वा अनुमन श्रीमाम्हण्ण को हुआ। उन्होंने जब श्री जगदम्बा से पूछा कि हृदय के कहने से उनका प्रयोग कभी करना चाहिए या नहीं, तब उन्हें निदित हुआ कि सिद्धियाँ निष्ठा के समान तुन्छ और त्याज्य हैं। श्रीमाम्हण्ण कहते थे, "यह बात जान हेने पर सिद्धियों का केन्नल नाम केने से ही मेरे मन में घृणा उल्लब होने लगी!" श्रीराममुख्य करते थे, उगभग उसी समय मेरे मन में यह तीव्र उत्कच्छा हुई कि सुझे श्रीजगन्माता की मोहिनी माया का दर्शन हो । और सुझे एक दिन एक अबुत द्रीन प्राप्त भी हो गया। एक अस्यन्त आगण्याती स्त्रों गंगा में से प्रकट होक्त एचउटी की ओर बहुत गम्भी-तार्प्रक आती हुई दिखाई दी। मेरे बहुन ही समीप आ जाने पर वह सुन्ने गर्भती माएम हुई। जोही वह स्त्री मेरे समीप आई त्योंही बहु सुन्त ही बही प्रमृत हो गयी और उसे एक अस्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ और वह उसको बड़े प्रमृत हो ममता के साथ अंचल के भीतर टॉककर दूध पिलाने लगी। थोडे ही समय में उस स्त्री का स्वरूप पदल पाया। उसने इंट वड़ा जित्राल और मंप्रकर दिखने लगा। उसने झट एकरम उसने लगा। उसने इस एकरम उसने का स्तर्भ वित्र स्वानक्त को उठाकर अपने मुख में डाल लिया और चवाच्याकर उसे निगल गई। बहु पुन उसी मार्ग से बापस जाकर गंगा जी में कूट एडी।

दिस अद्भुत दर्शन के सिवाय उन्हें श्रीजगन्माता की हिभुजा मूर्ति से छेकर दशभुका मूर्ति तक, सब प्रकार की मूर्तियों के दर्शन उस समय प्राप्त हुए। उनमें से कोई कोई मूर्तियों उनसे बोछती थीं और उन्हें नाना प्रकार के उपदेश देती थीं। इन मूर्तियों में अस्पन्त विछक्षण सीन्दर्य रहता था। इन सत्र में श्रीराज्राजेश्वरी अथवा पोडशी मूर्ति का सौन्दर्य तो कुछ अपूर्व ही था। श्रीरामकृष्ण कहते थे— ("पोडशी अपवा विप्राप्तन्दरी का सौन्दर्य मुझे ऐसा अद्भुत दिख पड़ा कि उसके कारीर से रूप-छावण्य मानो स्वयुच ही नीच टपक रहा हो और चारों दिशाओं में कैछ रहा हो। "श्रेहसके सिवाय उस समय अनेक भैरव, देवी-देवता के दर्शन श्रीरामकृष्ण को प्राप्त हुए। इस तन्त्रसाथना के

समय से श्रीरामकृष्ण को जितने नेथ नथे दिव्य अलैकिस दर्शन और अनुभन प्राप्त हुए उन्हें वे ही जानें। दूसरों को तो उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती।

तत्रोक्तसाधना के समय से श्रीरामकृष्ण का सुपुरना द्वार पूर्ण ख़ुल गया था जिससे उन्हें बालक की सी अपस्या प्राप्त हो गई, यह हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। इस समय से उन्हें अपनी पहिनी हुई धोती और यज्ञीपवीत आदि को भी शरीर पर सदा धारण किये रहना कठिन हो गया था। उनके जिना जाने ही घोती-वस्त्र आदि न जाने कब और कहाँ गिर जाते ये और इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था ! मन सटा श्रीजगदम्बा के पाटपद्मी में तल्छीन रहने के कारण जब शरीर की ही सुध नहीं रहती थी, तब धोती-जनेऊ आदि मा क्या ठिजानाः उन्होंने दूसरे परमहंसों के समान धीती त्यागकर जान-मुक्तकर नान रहने का अस्यास कभी नहीं किया, यह भी हमने उन्हीं के <u>मु</u>ँह से सुना है। वे कहते थे —"साधना<u>एँ समाप्त होने पर मुहम</u>ें अहैत बुद्धि इतनी टूट हो गई थी कि जो पदार्थ मूले बचपन से ही बिञकुछ <u>तच्छ, अपनित्रं और त्या</u>न्य मालूम होते थे, अब <u>उनके</u> प्रति भी अयन्त परित्रता की हट भावना मेरे मन में होने लगी। तुलसी और भंग एक समान प्रतीत होते थे।"

इसके सिनाय इसी समय से आगे कुठ वर्षों तक उनके शरीर की कान्ति बड़ी तेजोमयी बन गई थी। छोग उनकी ओर सदा एकटक देखा करते थे। श्रीरामकृष्ण तो निर्राजमानता की मूर्ति ही थे। उन्हें इसका वडा खेड होता था। वे अपनी दिब्य अंग्रकान्ति मिटाने के छिए बटे ब्याकुल अन्तःकरण से श्रीजगदम्बा से प्रार्थना करते थे - " माता, तरा यह बाटा रूप मुद्रे नहीं चाहिए, इसे त ले जा; और मुद्रे आन्ति। कि आव्यामिक रूप का टान टे। " अपने रूप के लिए उनके मन में जो निरस्कार मात्र था, पाठकों को उसकी कुछ कल्पना " मयुरानाथ और श्रीरामकृष्ण " शीर्षक प्रकरण में हो गई होगी।

इन सब तन्त्रोक्त साधनाओं के कार्य में जिस प्रकार मासणी ने श्रीरामकृष्ण को सहायता दी, आगे चलकर उसी तरह श्रीरामकृष्ण ने भी उसे दिव्य भाग में आरूट होने के कार्य में सहायता दी। मासणी का नाम "योगेदगरी न था। श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि "वह साक्षान् योगमाया का ही अपनार थी।"

तन्त्रोक्त साधनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाळी दिव्य दृष्टि की सहायता से उन्हें इस समय निदित हो गया कि मरिष्य में बहुत से छोग धर्म का उपटेश छेने के छिए मेरे पास आने वाले हैं। उन्होंने यह बात मसुखाबू और हृदय को भी वतला दी थी। यह खुनकर मसुखाबू को अनन्द से कहने छगे — "वाह! वाबा! तब तो वड़ा अच्छा है। हम सब मिछकर तुम्हारे साथ बड़ा आनन्द करेंगे!"

## २५-जटाधारी और वात्सल्यभाव-साधन

## ( १८६४–६५ )

" फिर आने लगे रामायत पय के साथु !- उत्तम उत्तम त्यागी भक्त बैरागी बाबाजी- उनमें से एक के पाम से तो "रामलाला ' मेरे पास शा गया ! "

" उसको (जडावारी को) प्रत्यक्ष दिखता था कि राम हाला नैबेद रा। रहे इ अथवा कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे हे नि सुझे धुमाने छे चलों। . और ये सब बात सुझे भी दिलाई देती थीं।"

---थीरामकृषा

भैरी बाह्मणी सन् १८६१ में दक्षिणहरर आई और लगभग छ नर्प तक उसकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण ने तन्त्रोक्त साधनाओं का यथाविषि अनुष्ठान किया ! उसके बाद भी भैरती से उन्हें वास्स्त्यभाव और मधुर-भाव की साधना के समय बहुत सहायता मिली । श्रीरामकृष्ण की आय्या-तिमक अरस्या के विषय में पहिले से ही मधुरबाबू की उच्च धारणा थी, और तन्त्रोक्त सो उनाकाल में तो उनकी आव्यात्मिक शक्ति के विकास को उत्तरीतर बढते देखकर उनके आनन्द और भिन्त में अविकाधिक बाट आ चली थी । रानी रासमणि की मृख् हो जाने पर मधुराबू ही उनकी अपार सम्पत्ति के व्यवस्थापक हुए, और वे शीरामकृष्ण के सावनाफाल से जिस कार्य में हाथ लगाते थे उसमे उन्हें यहा ही मित्रता था। यह देखकर उनकी दृढ घारणा हो गई कि " मुझे जो चुछ वन, मान, यश मिलता है वह सब श्रीरामकृष्ण की कृपा से ही है, यथार्थ में इस सारी सम्पत्ति के मालिक ने ही है; मै केनल उनका मुखत्यार हूं। सर प्रकार से मेरी चिन्ता करने बाळे और सकटो से छुडाने गले ये ही है। ने ही मेरे सर्वस्त्र हैं। में उनकी निरन्तर सेना करने के लिए ही हैं, उनकी साधना में उन्हे हर प्रकार की सहायता पहुँचाना तया उनके शरीर का सरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है।" मथर-वाबू की श्रीरामकृष्ण के प्रति इस प्रकार की दंट धारणा और विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेना करने के सिनाय और कुछ नहीं सङ्गता था। श्रीरामकृष्ण के भुँह से शब्द निकलने भरकी ही देरी रहती थी कि वह कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्रीरामकृष्ण को आनन्द देने वाला कार्य ने सदा ट्रॅन्ते रहते थे, और जब उससे श्रीरामजृष्ण को आनन्द प्राप्त हो जाता था, तो वे अपने को अत्यन्त भाग्यजान समझेत थे। सन् १७६४ में मथुरवाबू ने अन्नमेर बत का अनुष्टान किया था। इदय कहता था कि " उस समय मथुरबाबू ने उत्तम उत्तम पण्टितों को झुलाकर उन्हें सोने-चाँदी के अलकार, पात्र आढि दान दिये थे। उसी प्रकार एक हजार मन चानल और एक हजार मन तिल का भी दान फिया । उत्तमोत्तम हरिदास और गर्वयों को बुलाफर बहुत दिनो तक दक्षिणेश्वर में रात-दिन कीर्तन, मजन, गायन आदि कराया । मथुरवानू यह सन सुनने के लिए सदा स्वय हाजिर रहते थे । घर मे कोई मगळ कार्य होता तो जैसी अतस्था बालकों भी हो जाती हें, वैसी ही श्रीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें मक्ति-रसपूर्ण गायन सुनने से बारम्बार भारानेश आ जाता था। जिस गरीए

साधना करने के लिए श्रीरामकुष्ण से आग्रह किया होगा। द्वितीय कारण यह या कि वेष्णम कुछ मे जन्म लेने के कारण, वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा होना श्रीरामकुष्ण के लिए विल्कुल स्वाभाविक ही था। कामारपुकुर के पास वैष्णम मत का चहुत प्रचार होने के कारण उस मत के प्रति उन्हें चचपन से ही श्रद्धा थी। इन्ही कारणो से तन्त्रोक्त साथनाएँ समाप्त होने पर उनका प्यान वैष्णम-तन्त्रोक्त साथ-नाओं की और आकर्षित हुआ होगा।

साधनावाल के दूसरे चार वर्षों में (१८६९-६२) उन्होंने वैष्णय-नन्त्रोक्त शान्त, दास्य और सख्य भावों का अवलम्बन करके साधनाएँ की बी और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। इसिल्ए अब उन्होंने शेप दो मुख्य मार्बों की अर्थात् वास्तत्य और मधुर मार्बों की साधना प्रारम्भ की (१८६२-६६)। श्री महाग्रीर के दास्य भाव का आश्रय केकर उन्होंने श्रीरामचन्द्र का दर्शन पाया था और श्रीजगदम्बा की सखी अथबा दासी भाव के अवलम्बन में भी उन्होंने अपना कुछ काल विताया था।

दक्षिणेश्वर पुरी जाने के रास्त पर होने के कारण नहाँ अने क साधु-संन्यासी, फकीर, बरागी छोग आकर ठहरते थे और रानी रासमणि के मन्द्रिर का २-३ दिन आतिथ्य स्त्रीकार किए बिना आगे नहीं बदते थे। श्रीरामकुण्य कभी कभी हमसे कहते थे—"केशब सेन यहाँ आने छो तभी से यहाँ तुम्हारे जैसे 'यंग बगाछ' मण्डछी का आना शुरू हुआ। उसके पहिंछ यहाँ कितने ही साधुसन्त, स्यागी

<sup>\*</sup> १मका वृत्रान्त अवर्ल पक्र्य से मिलेगा।

वैरागी, सन्यासी, बाबाजी आया-जाया करते ये जिसमा तुम्हें पता नहीं है। रेखमाडी शुरू होने से वे छोग अब इधर नहीं आते जाते। रेखमाडी शुरू होने से वे छोग अब इधर नहीं आते जाते। रेखमाडी शुरू होने के पहिंछ वे छोग गगा के फिनारे फिनारे पैदल रास्ते से गगा-सागर में स्नाम करने और श्री जगनाय जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्ते में यहाँ पर उनका निशाम अरहय ही होता था। युठ साधु छोग तो यहाँ कुठ दिनों तक रह भी जाते थे। साधु छोग दिशा-जगल और अन पानी के सुभीते के बिना किसी जगह रिश्राम नहीं करते। दिशा जंगल अर्थात दाौच के लिए निजेन स्थान, और अन पानी अर्थात भिक्षा पर ही उनका निर्माह लए निजेन स्थान, और अन पानी अर्थात भिक्षा महत्ते हैं। यहाँ रासमणि के बागिच में मिक्षा मिल सक्ते बां जिमा मत्ते हैं। यहाँ रासमणि के बागिच में मिक्षा की अच्छी सिमा पी और गगा माई की करा से पानी क्या, साक्षात् अनुन-गरिही था। इसके सिमाय दिशा-जगल के लिए भी यहाँ उत्तम स्थान था। इस कारण साधु छोग यहाँ सुक समय अरहर वहर जाते थे। "

"एक बार मन में ऐसी इच्छा उत्पन हुई कि यहाँ जितने साधु-सन्त आते हैं उन्हें भिक्षा के सिवाय अन्य जिन बस्तुओ भी आउरयन्ता हो उन सबका भी यहाँ प्रबन्ध कर दिया जाय, जिसमे वे बिळकुल निरिचन्त होकर साधन-भजन में मग्न रहा करें, और उन्हें देखकर हम भी आनिदत होंगे। मन में यह बात आते ही मैंने मधुर को बताई। यह बोटा, 'बस इतना हो बाबा ग उसमें रखा क्या हे ग टेखिए में अभी सब प्रबन्ध किएदेता हूँ। जिसे जो देने की इच्छा हो वह देते जाइए।' काली मन्दिर के मण्टार से सभी को सीचा और उक्कड़ी मिलने की व्यवस्था पहिले से यी ही। इसके लनिरिक्त साधु छोगो को जिसे जो चाहिए लोटा, कमण्डल, आसन, कम्बल, नदा तथा धूमपान करिन के लिए भंग, गाँजा, तान्त्रिक साधुओं के लिए मद आदि सभी पटार्थ देने का प्रबन्ध मथुरबाबू ने कर दिया। उस समय वहाँ तान्त्रिक साधु बहुत आते थे। उनके श्रीचक के अनुष्ठान के लिए सभी आवश्यक बस्तुओं की व्यवस्था मैं पहिंछ से ही कर रखता था। जब वे उन सब पूजादव्यों से श्रीजगदम्बा की पूजा करते थे, तब मुत्रे बड़ा सन्तीप होता था। श्रीचक के अनुष्टान के समय कभी कभी चे मुझे भी चुळाकर ले जाते थे और मद्य प्रहण करने के छिए आग्रह करते थे। पर जब वे जान छेते थे कि मैं कभी भी मद्य प्राशन नहीं कर सकता, उसके केवल नाम लेने से ही मुझे नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। लेकिन उनके पास बैठने से मध प्रहण करना आवस्यक होता था, इसलिए मैं अपने मस्तक पर उसका टीका छग। छेता था, उसे सुँघ छेता था, या अधिक से अधिक एक आध बूँद उँगली से लेकर अपने मुख में डाल लेता था ! उनमें से कुछ साधु मद्यपान करके ईश्वर-चिन्तन में तन्मय हो जाते थे, परन्त बहुत से बेहिसाब प्याछे पर प्याले चढाकर मतवाले बन जाते थे। एक दिन तो मैने इसका अतिरेक होते देख नशे के सब पदार्थ देना ही बन्द कर दिया।"

" बहुषा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन हुआ करता था। एक समय कुछ संन्यासी ऐसे आए जो परमहंस साधु ये। ये केवल पेट भरनेवाल या गाखण्टी बैरागी नहीं थे। बिक्त ये लोग सच्चे संन्यासी परमहंस थे। (अपने कमरे की ओर उँगली टिखा-कर) उस कमरे में उनका लगातार आना-जाना जारी रहता था। प्रत्येक समय 'अस्ति', 'भाति', 'भिय' की ज्यास्या तथा वेदान्त की ही मा. १ रा. ली. २२

चर्चा चला करती थी। रात दिन वैदान्त, वेदान्त और वेदान्त—इसके सिवाय अन्य कुळ नहीं ! उस समय मुझे रक्त-आमाश का रोग हो। गया था। हाय का छोटा अलग रखने का भी अपनाश नहीं मिलता या। यमरे के एक कोने में इटच ने मेरे छिए एक बमेला रख दिया था। इबर यह भोग भोगना और उधर उनके विचार सनना, टोनों काम चलते रहते थे। जब कोई प्रदन उनके बादियाद से सिद्ध होने लायक नहीं रहता था, तब (अपनी ओर उँगली दिखाकर) मेरे भीतर से एक आध सरळ बात माता कहळा देती थी। उसे सुनकर उनके प्रश्न का समाधान हो जाता या और उनका विवाद मिट जाता था। इस प्रकार की दिन बीत गए। फिर आने वाळे इन सन्यासी परमहस साधुओं की सएया कम होने लगी। उनका आना कम होने पर रामायत पन्य के साथ आने छमे । ये सापु उत्तम त्यामी, मस्त और वैरामी बाबाजी ये । दिन पर दिन उनके जत्ये के जत्ये आने लगे । अहाहा ! उनकी भक्ति, विस्तास और निष्टा जिलनी उन्च श्रेणी की थी ! उनमें से एक के पास से ती रामलाला मेरे पास आ गए ! "

जिन रामायस पत्थी साधु के पास से रामळाळा श्रीरामहण्य को मिले उनका नाम जटाधारी था। श्रीरामचन्द्र पर उनका जो अद्युत अनुराग और प्रेम था उसकी चर्चा श्रीरामहन्य वारम्बार करते थे। श्री रामचन्द्र को बाटमूर्ति उन्हें अस्यन्त प्रिय थी। उस मूर्ति वी बहुत दिनों तक भनितसुक्त अन्त करणा से धूजा करने के कारण उनका मन निरन्तर श्रीरामचन्द्र के चरणों में तन्मय रहा करता था। श्रीरामचन्द्र जो की ज्योतिमंत्री बालमूर्ति उनके सम्भुख सचमुच प्रकाट होकर उनकी भूजा प्रहण करती हुई, उन्हें दक्षिणस्तर जाने के पूर्व से ही दर्शन दिया करती थी। प्रसम्भ में ऐसा दर्शन उन्हें सदा प्राप्त नहीं होता था; परन्तु उनकी भनित-विस्वास ज्यों ज्यों बट्ती गई, त्यों त्यों यह दर्शन भी उन्हें वारम्बार प्राप्त होने लगा। उन्हें यह दिखने लगा था कि श्री रामचन्द्रजी की वालमूर्ति सन्न सर्वकाल अपने साथ रहा करती है! अतः उनका चित्त अन्य विषयों की और बिल्कुल नहीं जाता था। जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा से यह दिख्य दर्शन,प्राप्त हुआ था, वे उसी वाल रामचन्द्र की रामलाला नामक मूर्ति को साथ लेकर सदैव आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्थ-पर्यटन करते करते दक्षिणहरूर आ एहुँचे।

रामछाला की सेवा में सदा तन्मय रहने वाले जटाशारी ने श्री रामचन्द्रजी की बालमूर्ति के अपने दर्शन की बात कभी किसी से प्रकट नहीं की थी। लोगों को तो केवल इतना ही दिखाई देता पा कि वे सदा श्रीरामचन्द्र की एक वालमूर्ति की अत्यन्त अपूत्रे निष्टा-पूर्वक सेवाक्तरे में निमन्न रहते हैं। परन्तु भावराज्य के अद्वितीय अधीशवर श्रीरामकृष्ण ने जटाशरी के साथ प्रथम मेंट मात्र से उनके गृढ़ रहस्य को जान लिया। इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उरएम हो गई और उन्होंने उनके लिए आवश्यक यस्तुओं का उचित प्रवन्ध भी कर दिया। वे हर रोज जटाधारी के पास बहुत समय तक चेटकर उनकी यूजा-गिष को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। इस तरह जटाधारी बाबाजों के प्रति श्रीरामङ्ग्ण की श्रद्धा दिनों-दिन अधिका-विक वटने छगी।

हम कह आए हैं कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्रीजगदम्बा की सखी या टासी के भाव में ही छीन रहते थे। श्रीजगदम्बा के छिए पुणों की हुन्दर हुन्दर मालाएँ गूँगना, उनको पखे से ह्या करना, मयुरवाबू से नए नए आमूरण बनगानर उनको पहिनाना और स्वय स्त्री नेप धारण करने उन्हें गाना सुनाने आदि में वे सदा मूळे रहते हैं। ऐसे समय में जठाभारी का आगमन दक्षिणहार में हुआ था। उनके (श्रीरामकृष्ण के) मन में श्रीरामकृद्ध की के प्रति मीति और भिन्न आगृत हो उठी। उन्हें प्रयम जो श्रीरामकृद्ध की का दर्शन हुआ था वह उनकी वालगृति का हो था, इसल्यि यदि पूर्गेक्त प्रकृति मान की प्रवलता से इस दिव्य बालक के प्रति उनके मन में वास्स्यभाग ही उत्पन्न हो गया तो यह स्याभारिक ही है। जिस प्रकार माता के हरम में अपने वालक के प्रति एक अधूर्य प्रेमभाव का अनुमन होता है. ठीक उसी प्रकार का भाग उस वालगृति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हृद्य में उपने जाल ॥ अब तो उन्हें सहैरा रामकाला की सगत में रहते हुए समय आदि का भी ध्यान नहीं रहता था।

श्रीरामकृष्ण के मन की रचना बढ़ी तिचित्र थी। उन्हें जोई काम अधूरा करना तिल्कुल प्रसन्द नहीं था। जैसा उनका यह स्वभाव सभी सासारिक व्यवहारों में दिखाई देता था, वैसा ही वह आप्यामिक तिपयों में भी था। यदि उन्हें एक बार कोई भार स्वाभाविक प्रेरणा में मन में उन्पत्र हुआ जान पहला तो ने उसमें इतने तल्लीन हो जाते थे कि उस उसकी चरम मीमा तक पहुँचाकर ही वे होते । सामद वोई इस पर से यह बढ़े कि "ऐसा होना क्या अन्हा है दे मन में एक जार विचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अनुमार पुतरी के ममान नाचने से मनुष्य का कत्याण होना कभी सम्भन है र मनुष्य का कत्याण होना कभी सम्भन है र मनुष्य का मन

दोनों प्रकार के त्रिचारों के अनुसार बरतना ही चाहिए १ एक श्रीरामकृष्ण के मन मे कुनिचार आना म 7े ही सम्भव न हो, पर सभी मनुष्य तो श्रीराम-कृष्ण नहीं हैं। तब उनका क्या होगा १ क्या उन्हें अपने मन को सयम द्वारा बश में रखकर अपने बुरे निचारों को रोकना नहीं चाहिए १ "

इस बात का बाह्यरूप युक्तिसगत भल्ने ही दिखे, पर हमे भी उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। काम काचनासक्त, भोग छोलुप मनुष्यो की अपना आत्म निश्नास बहुत अधिक न रखकर उन्हें सयम आदि भी ओर निशेष व्यान देना चाहिए। परन्तु । हास्त्रों मा कहना है कि कुछ साधको को तो सयम का अभ्यास बिलकुल इनासोच्छास के समान सहज ही हो जाता है, इससे उनका मन निषय लिप्सा से पूर्णत मनत हो कर सदा केनल अच्छे ही मानो और निचारों में लग जाता है। श्रीरामकृष्ण बहते ये—" जिस मनुष्य ने अपना सत्र भार श्री जगदम्ता पर छोड दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं डाल सकता। माता उसके पैर कुमार्ग में कभी पडने नहीं देती!" ऐसी अतस्या को प्राप्त हुए मनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभाव पर निश्नास रखेन से कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देहा-भिमानिविशिष्ट क्षुद्र अहकार की प्रेरणा से हम स्त्रार्थपरायण बनते तथा संसार के सर्व भोग, सुख, अभिकार आडि प्राप्त करने की टालसा करते हैं, उसी अहकार को ईश्ररेच्छा में सदा के छिए मिशा देने के बाद मन में फिर स्थार्थसुख का निचार उठना ही असम्भन हो जाता है।उसनी यह दट भारता हो जाती है कि मैं केनल यन्त्र हूँ और रह यन्त्र ईररर की इच्छा के अनुसार चळता रहता है। अपने मन में उत्पन्न हुए विचार ईस्तर की इच्छा से ही होते हैं और यही हु भारणा होने पर मनुष्य के

मन में अनिष्ट और अपित्र मात्र का उदय भी नहीं होता और यदि वह ऐसे मन में उदित होनेवाळे भारों पर अवलम्बित रहकर व्यवहार करने छो। तो उसना अकन्याण कभी भी नहीं हो सकता। अत श्रारामकृष्ण की पूर्वोक्त मनोरचना से सर्वसाधारण छोगों को न सटी, पूर्ण पर स्त्रार्थ गन्य रहित सावर्यों के लिए तो उससे पहुत कुछ सीखना हैं। इस अपस्थापाले पुरुष के आहार विहार आदि सामान्य स्वार्थयुक्त वासनाओं को शास्त्रों ने भुने हुए बीज की उपमा दी है। जैसे बीज की भूनने के बाद उसकी जीवनशक्ति का नाश हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड उपन नहीं हो सकता, वैसे ही इस प्रकार के पुरुषों की सारी सलार-वासना सयम और ज्ञानाग्नि से दग्व होकर उसमें से भीग-तृष्णारूपी अकुर कदापि नहीं फूट पाता। श्रीरामङ्ख्य वहते ये-" पारस के स्पर्श से छोहे की तल्यार का सोना वन जाने पर उसमा वह आफार मात्र कायम रहता है, पर हिंसा के काम में वह कभी नहीं आ सकती।"

उपनिपद्भार पहते हैं कि ऐसी अनस्था प्राप्त करनेवाले साधम सत्यसकत्य होते हैं, उनके मन में उरपन होने नाले सन सिमय पर सत्य ही रहते हैं। अनन्त भागमय श्रीरामकृष्ण के मन में समय समय पर उत्पन्न होने नाले भागों की हमने जितनी बार परीक्षा की, उतनी बार हमें उनके ने सन मान सत्य ही प्रतीत हुए। हमने देखा है कि यदि किसी के दिए हुए भोज्य पदार्थ को श्रीरामकृष्ण प्रहण नहीं कर सकते थे, तो जाँच नरने पर यही पता लगता था कि सचमुच ही बह पटार्य रार्शदोप से दूमित हो गया था। इसी प्रकार यदि किसी ज्यक्ति से ईस्टर सी चर्ची नरते समय उनमा मुँह बीच में ही बन्ट हो जाता था, तो जान पटता था कि वह व्यक्ति उस निषय का विछकुल अनिधिकारी था । अमुक्त व्यक्ति को इस जनम में धर्मेछाम नहीं होगा, या कम होगा, इस वात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर वह वात सत्य ही निकली हैं । जब किसी को देखते ही उनके मन में किसी निश्च मान का या किसी देवों देखता का स्मरण हो जाता था तब पता छगाने पर यही माल्म होता था कि वह मनुष्य उस भान का साधक हैं या उस देनता का मक्त हैं । अपनी अन्तःस्कृति में यदि किसी व्यक्ति से वे एकाएक कोई बात कह डाछते थे तो वह बात उस व्यक्तिके छिए विशेष पीति से मार्गर्दर्शक हो जाती थी; जतह से ही उसके जीवन की दिशा बिछकुल बदछ जाती थी। श्रीरामहूष्ण के बारे में ऐसी कितनी ही अनेक बाते बताई जा सकती हैं ।

उन्होंने अपने कुछ के इष्टरेव श्री रख्नीर की यमानिधि यूजा-अर्चा स्वयं कर सक्तेन के उद्देश्य से बचपन में ही राम-मन्त्र के किया था। परन्तु अव उनके इत्य में श्रीरामचन्द्र जी की बालमूर्ति के प्रति वास्त्रस्य-भान उपन हो जाने के कारण उन्हें उस मन्त्र की जटाधारी से ययादात्र केने की अत्यन्त उत्कट इच्छा हुई। यह बात जटाधारी से कहने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण की अपने इष्टरेव के मन्त्र की दीक्षा आनन्द से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालमूर्ति के चिन्तन में सदा तन्मय रहने एमें।

श्रीरामकृष्ण कहते ये \*—"जटाधारी बाबा रामठाठा की सेना कितने ही दिनों से कर रहे ये। वे जहाँ जाते रामठाठा को नहीं अपने

<sup>»</sup> रामलाला के ये बृतान्त श्रीशमहृत्या ने भिन्न भिन्न समय पर बनलार

हें। तथापि विषय की दृष्टि वे सभी वृत्तान्त यहाँ एक साथ दिये जाते हैं।

साय छ जाते थे, और जो भिक्षा उन्हें भिक्ती थी उसका नैनेय प्रयम रामछाछा को अर्पण करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रत्यक्ष दिखाई देता या कि रामछाछा मेरा दिया हुआ नैनेक खा रहे हैं, या कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे हैं कि मुझे धुमाने छे जछी अथना किमी बात के किए हट पकड़े बैठे हैं। जटाभारी रामछाछा की सेना में ही सका निमान रहक उसी में आनन्दित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति भी भूछे रहते थे। रामकाछा यह सब कार्य करते हुए, मुझे भी दिखते थे; इसीछिए, तो मैं भी उन्हों बाजाजी के निकट रात दिन बैठकर रामछाछा की छी जो देखता रहता था।"

"जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे रामलाला की प्रीति भी मुम पर बदने लगी ! जन तक मैं बानाजी के पास बैठा रहता था तब तक रामलाला भी बहाँ अच्छा रहता था; बढे उत्साह से खेलता था, आनद करता था और ज्योंही मैं बहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर आने लगता था ग्योंही रामलाला भी मेरे पीछ दोडने लग जाता था। मैं तितना ही कहता कि मेरे पीछ पीछ पत आओ पर सुनता कौन था " पहले तो मुझे यही मालूम हुआ यह सन मेरे ही मस्तिष्क का अम है, अन्यथा यह तो छहरा बाजाजी के नित्य युका का देवता। और दिर बाजाजी का उस पर आगध प्रेम है, इतना होते हुए भी यह बाजाजी को मेरे लगा आग सम मेरे पीछ पीछ नानता नानता मेरे साथ आता हुआ मुझे दीखता या और ठीक उसी प्रकार दीखता था जैसे तुम सन लोग अभी इस समय मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी समय बह गोदी में बैठने का ही हठ पकड लेता था। बभी उसे गोदी में ही बैठाल लो तो तिसर नीचे उतरने की जल्दी पड जाती थी। कुछ भी करो गोदी में टहरता ही नहीं था। उयोंही नीचे उतरा कि पहुँचा धूप में खेलने! चला काँटे-क्षाडी में पृष्ठ तोडने, तो कभी गगाजी में जाकर डुक्की ही लगा रहा है, इस तरह सारे खेल हो रहे हैं। उससे फितना ही वहा जाय-बेटा, धुर में मत रहो, पैर में फ्फोले आ जायंगे, पानी में मत खेलो सदी हो जायगी।' पर ये सत्र वार्ते सनता औन या । वह तो ऐसा वन पाना या कि मानो में किसी दूसरे से कह रहा हूँ । अधिक से अधिक एक आध बार अपने अमलबत् सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर एकटक निहार-कर जोर से हँस पडता या 1-पर उसका उपदव जारी ही रहता था। तब मुझे कोध हो आता या और मै कहता या, 'अच्छा ठहर! अभी में तुशको पकटकर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह याद रहेगी।' यह कहता हुआ में उसको धृष में से —या कभी पानी मे से खींचकर घर के आता था, और कुछ खेळने की चीज देकर घर ही में बैठालकर रखता था । परन्तु फिर भी क्या 2 उसके उपद्रव जारी ही रहते थे। तन मैं एक-दो चनत मार भी देता था ! इस तरह जब मार पड जाती थी, तब उसकी ऑर्खे डाउबा जाती थीं और अत्यन्त करण <u>स</u>दा से यह मेरे मुँह की ओर ताकने लगता था। उसका वह दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में वड़ा दुख होता था, तब मे उसे गोदी में छेकर प्रचमारता, उसमा दिल बहलाता और उसे चुप कराता था। "

"एक दिन में स्नान करने जा रहा था, कि इसने भी मेरे साथ चलने का हठ पकड़ा। मैं भी उसे साथ छे चला। तब फिर नदी पर उसने क्या किया वे जो वह एक बार नदी में कुदा कि फिर बाहर आता ही नहीं था। मेने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही न हुआ। उसका डुउकी छमाना जारी ही था। तम मुते गुस्सा आ गया, और में भी नदी में उतर पड़ा और उसकी पानी के भीतर दमानर बोला, 'अम दूब कैसे इनता है? में कब से मना कर रहा हूँ, त मानता ही नहीं, कब से उघम मचा रहा है!' फिर क्या वहना था ' सच्छुच ही उसके प्राण निस्त्रने की नौजन आ गई, और नह चट् पानी में एक्ट्रम खड़ा हो गया और पैर पटक पटककर रोने छमा। उसनी ऐसी अमस्या देखकर मेरी ऑखों से ऑम्. बह चछे और अपने मन में यह कहते हुए कि 'अरे ओ, में चाण्डाल यह क्या कर बैटा ' ' मैंने, उसे छाती से खमा लिया और उसे नदी से लेकर घर आ गया।"

"एक दिन फिर उसके छिए मेरे मन में बटा दु ख डुआ और में बहुत रोया। उस दिन बह कुठ ऐमा ही हठ पकट बैटा था। मैंने उसे समझाने के छिए हुछ चिउडा—ियना साफ किया डुआ ही—खाने के छिए उसे दे दिया। योशी देर बाद मैंने देखा तो उसकी कोमछ जीम भूसी से छिछ गई थी। यह देखकर में तो व्याकुर हो गया। मैंने उस फिर अपने गोर में छे छिया और गछा फाड पाटनर गेने छगा। 'हाय! हाय! देखो तो जिनके मुँह में कही पीडा न हो जाय, इस टर से माता बौरात्या बड़ी सायवानी के साथ इनको दूध, मक्खन आदि सरस सरस पदार्थ खिछाती थीं, उन्हीं के मुँह में ऐसा कडा तुष्ठ चिठडा टानते समय मुझ चाण्डाछ को जरा भी हिचकिवाहट नहीं हुई!" श्रीरामहण्य इस प्रनार बता रहे ये कि उनका बह शोक पुन उमड पड़ा, और दे हमारे ही सामने गछा पाडकर चिटला चिटलानर इस सह रोने एगे कि यदापि उनका यह दिव्य प्रेम छेश मात्र भी हमारी समन में नहीं आया, पर तो भी हमारी आँख डवडना गईं।

हम छोग मायावद मनुस्य हैं, रामछाछा की यह अद्भत वार्ता सुनकर हम आरचर्यचितित और हतबुद्धि हो गण । डरते टरते रामलाला की ओर डिपी नजर से देखने उमे कि हमें भी कहीं श्रीरामकृष्ण के जैसा कुछ दिख जाय ! पर कुछ भी नहीं दिखा ! और कुछ दिखें भी कैसे ? रामलाङा पर श्रीरामकृष्ण का जो प्रेम या उसका शतांश भी हममे कहाँ है ? श्रीरामकृष्ण की भाव-तन्मयता ही हमारे पास कहाँ है जिससे हम इन चर्म-चक्षओं द्वारा रामटाला की सजीव मूर्ति देख सकें। हमे तो उसमें मुर्ति के सियाय और कुछ नहीं दिखता। पर मन में आता है कि क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमुच हुआ होगा ! ससार के सभी निपयों में हमारी यही स्थिति रहा करती है; संशय-पिशाच सदा हमारी गर्दन पर सुवार रहता है, अविश्वास-सागर में हम सदा गोते लगाया करते हैं। देखिए न, ब्रह्मज्ञ ऋषियों का वाक्य है-" सर्वे खल्पिटं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन—।" जगत् मे एक सव्चिदा-नन्द ब्रह्मवस्तु को छोडकर बृसरा कुछ नहीं है-जगत् में दिखने बाले " नाना " पढार्थी और " नाना " व्यक्तियों में से एक भी वास्तव में सत्य नहीं है। हम मन में कहने छगे-"शायद ऐसा ही हो !" और ससार की ओर बड़ी कडी दृष्टि से हम देखने छगे, पर "एकमेगद्वितीयम्" ब्रह्मयस्तु का हमें नाम को भी पता नहीं छगा। हमे तो दिखा केवल मिट्टी-पत्यर, छोहा-छकडी, घर-दार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के रंग-विरंगे पदार्थ ! इन सब को देखकर हमें ऐसा लगने लगा कि कही ऋषियों के मस्तिष्क में तो विकार नहीं हो। गया या १ अन्यया यह कटपटांग सिद्धान्त उन्होंने कैसे बता दिया <sup>2</sup> पर ऋषियों का पुन. कहना है कि " मार्यो !वैसा नहीं है, पहिछे तुम काया, वचन, मन से सयम और पत्रिजता का अभ्यास करो, अपने चित्त को स्थिर करो.

तभी तुम्हें हमारा कथन ठीक ठीक समझ में आयेगा और तुम्हें यह त्रत्यक्ष अनुभव भी होगा कि यह जगत् केवल तुम्हारी आन्तरिक कल्पना का बाह्य प्रकाश मात्र हैं । तुम्हारे भीतर अनेकता है, इसीलिए बाहर भी 'अने कता' ही दिखाई देती है।" हम कहते हैं, "ऋषियो ! इस पेट की चिन्ता और इन्टियों की शहट के सामने हमें यह सब करने की फ़रसत कहाँ है !'' अपना हम यह कहते हैं कि ' ऋषियो ! आप उस ब्रह्मरस्त को देखने के डिए इमसे जो जो उपाय करने को कहते हैं, वे कड़ दो-चार दिन, वर्ष दो-वर्ष में तो हो नहीं सकते, सारा जीवन भी हा।यद उसके लिए पर्याप्त न हो । आपकी वात मानकर हम इसके पीछे छम मये और मान छीजिए, हमें आपकी वह ब्रह्मनस्तु दिखाई नहीं दी और भापका वह अनन्त आनन्दछाम और ज्ञान्ति आदि की वातें किनक्सना ही निकलीं, तव तो हमारा न यह पूरा हुआ, न वही और फिर कहीं हमारी त्रिशकुरत् करुणाजनक स्थिति न हो जाय! क्षणभगुर हो, या और कुछ हो, इस पृथ्वी के मुख से हम हाय धो बेटेंगे और आपना वह अनन्त सुख भी हमारे हाथ नहीं रुगेगा ! अतएन ऋषियो, बस कीजिए, आप ही अपने अनन्त सुख का स्माद खुशी से छेते रहिए, आपका सुख आप ही की फले। हमें तो अपने इन्हों रूपरसादि निषयों से जो क्कुट थोडा-बहुत सुख मिल सकता है, यही वस है। व्यर्थ ही हजारो युक्तियों, तर्फ और निचारों की इझट में हमें डालकर नाहक मत भटकाइए। हमारे इस सुख को ब्यर्थ ही मिटी में मत मिलाइए।"

अब इस ब्रह्मज्ञान की वात को छोडिये। पर क्या अन्य बातों में, सांसारिक बातों में ही हमारा मन सर्नेया सञ्चयहीन रहता है ! आप्त वाक्यों पर पूर्ण विस्तास रखकर—चाहे जैसा प्रसंग आवे — उसी के अनुसार आचरण करने था धेर्य कितने छोगों मे दिखाई देता है ? यटि हम्में विस्तास और श्रद्धा का वछ नहीं है तथा हाथ में छिए हुए कार्य को अन्त तक पहुँचाने के छिए पूर्ण प्रयत्न करने की तत्यरता भी नहीं है, तो सांसारिक विषयों में भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती हैं ! अस्त—

गमलाला की इस प्रकार की अद्भुत कथा कहते कहते श्रीराम-कृष्ण बोले-- "आगे चलकर ऐसा होने लगा कि बाबाजी नैवेद्य . तैयार करके नितनी देर से राह देख रहे हैं, पर रामठाठा का पता ही नहीं है। इससे उन्हे बहुत बुरा लगता है और वे उन्हे ट्रॅटते-ट्रॅंटते यहाँ आकर देखते हैं, तो रामलाला घर मे आनन्द से खेल रहे हैं। तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलहना देते थे। वे कहते थे-'मैं कब से नैबंध तैयार करके तुझे खिळाने के छिए तेरी राह देख रहा हूँ, और त यहाँ आनन्द से खेळ रहा है १ तेरी यही कुटेब पड गई है, जो मन में आता है वही करता है। दया, ममता तो तुसमें कुछ है ही नहीं। माँ-बाप को छोडकर बन को चला गया। बाप बेचारा तेरे नाम से ऑसू बहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं लौटा और उसे तने दर्शन तक नहीं दिए ! ' इसी तरह वावाजी उन्हें बहुत ज़िडकते थे और फिर उनका हाथ पकडकर उन्हें खीचते हुए हे जाते थे और भोजन कराते थे ! इसी तरह बहुत समय तक चला। बाबाजी यहाँ बहुत दिनों तक रम गये थे, क्योंकि रामलाला मुझे छोडकर जाते ही नहीं ये और वाबाजी से भी रामठाला को यही छोडकर जाते नहीं बनता था।"

"अगे चरकर एक दिन बाबाजी मेरे पास आये और अशु-पूर्ण नेत्रों से मेरी और देखकर बोळ — 'रामदाला ने मेरी इच्छातुसार दर्शन देकर आज मेरे चित्र की व्याकुरता ज्ञानन कर दी। अब मुक्ते कोई भी इच्छा नहीं है और न मुक्ते कोई दुख ही है। उसकी इच्छा तुमको छोडकर मेरे साथ जाने को नहीं है। तुम्हारे पास वह आनन्द म रहता है और खलता है, यही देखकर में आनन्द मानूंगा। बस में चाहना है कि वह जहाँ भी रहे, आनन्द से रहे। इसिल्ए अब उसे तुम्हारे पास छोड़कर में कहाँ और जाने में कोई हानि नहीं ममझता। यह तुम्हारे पास छुखी है, यही च्यान करता हुआ में आनन्द से दिन विताउँमा! ' जब से बाबाजी ऐसा कहकर रामछाला को मुझे सीपकर यहाँ से दूसरी और चले गए हैं तम से रामछाला यहाँ हैं।"

रामायत पन्यी साधुओं से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पट सीखे थे। ये फिसी किसी पद को बाद में कभी कभी गामा भी करते थे।

# २६-भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और

### नारायण शास्त्री

पिछले प्रकरण में बना ही चुके हैं कि जब श्रीरामकृष्ण अपनी साधना में मान रहते थे उस समय भिन्न भिन्न पन्धों के साधुसन्तों का इक्षिणेश्वर में आना प्रारम्भ हुआ था। इतना ही नहीं, वे जिस भावनी सापना में लगते थे. उसी भाव के साधकों का दक्षिणस्वर में ताता लग जाता था । जत्र उन्होंने श्री रामचन्द्र की उपासना करके उनका दर्शन **प्रा**प्त कर किया, तभी रामायत पन्य के साधु आने छगे । वैष्णप तन्त्रोक्त साधना में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि तुरन्त ही उस भार के यथार्थ साधक उनके पास आने लगे । जर उन्हें नेदान्तोक्त अद्वैतज्ञान की चरम सीमा निर्विकन्य समापि प्राप्त हो गई, तभी ऐसा दिखता है कि येदान्त सम्प्रदाय के साधक आने छगे।

इस प्रकार मिन भिन सम्प्रदाय के साधकों के उसी उसी समय पर आने मे एक विशेष गूट अर्थ दिखता है। श्रीरामकृष्ण कन्ते थे-" फ़रु के खिरने पर अमर उसके पास चारों ओर से स्वय टौडकर आते हैं।"

स्वय श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह नियम सत्य होते दिखाई पडता है। कोई अनतारी महापुरूप किसी विभेष प्रकार के सत्य का अन भर प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है, तर उस अनुसर को लेने के लिए यवार्ष जिज्ञाम् साधक असके पास आप ही आप आने लगते हैं। यह बात प्रत्येक धर्म के इतिहास में दिखाई देती है। नर्तमान युग के अनन्त भारमय अरतार औरामकृष्ण जब हर एक पन्य की प्रत्येक साधना का स्वय अनु-भर लेकर उनमें जैसे जिसे सिद्ध होते जाते थे, वैसे वैसे उन मार्गों के साधक उनके अनुभर का लाभ उठाने के लिए किमी अदात शिनतहारा उनकी और आकर्षित हो जाते थे।

इन भिन्न भिन्न पत्थों की साथना करते समय औरामकृष्ण उनमें ऐसे तन्मय हो जाते ये कि उस समय उस साथना को छोड़ अन्य थोई भी वात उनके मन में नहीं आती थी। सा अरणत छोग उनकी इस असम्बद्धता ( प्रहण करेन और छोड़ने ) का अर्थ न समझने के कारण तथा उन दी उप्पाद कर आव्यामिक अरखा को समदाने योग्य द्वान से अमा के कारण उन्हें पागळ कहा करते थे। पर बाद में छोग इस दिख्यण पागळ ही अर्थीकिक शिन्त के निकास को जैसे जैसे जानने छगे, उनके मत में भी हैसे वैसे परिवर्तन होने छगा। तथाणि कोई कोई उन्हें पागळ ही समझते थे।

ब्राह्मसमाज के एक आचार्य परम थ्रूच शिवलाय शास्त्री ने हमें से किसी किसी के पास यह कहा या कि श्रीयमकृष्णकी माउसमाधि यपार्य में कोई स्नायु किक्ता जन्य रोग है और ऐसे रोगवाले मनुष्य को जिस तरह समय समय पर मूर्ज आया करती है, वैसा ही श्रीयमकृष्ण को मी होता है। यह बात श्रीयमकृष्ण के कान तक पहुँची। शिवनाय शास्त्री श्रीयमकृष्ण के पास बहुत दिनो से आ रहे है। एक दिन जब वे

### भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३५३

दिम्निणेश्वर आए हुए थे, तब उनसे श्रीरामकृष्ण बोळ उठे, "क्यों जी शिवनाय, मैंने मुना है कि आप इसे रोग मानते हैं; और कहते हैं कि इस रोग के ही कारण मुझे मूर्छा आ जावा करती हैं 'तो क्या नमकृत्तळ कड़ी, मिंडी-पत्थर, रुपया-पैसा, धन-सम्पित आदि जड़ वस्तुओं का ही रात-दिन चिन्तन करते करते आपका दिमाग ठीक रहता है ' और जिसकी शक्ति से यह सारा जगत् चैतन्यमान हो रहा है उसका चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग विगङ्गामा —मेरा माथा फिर गया है ' यह कहाँ की मुहिमानी है आपकी है ' शहता मुनकर शिवनाथवाबू निरुक्त हो गये।

, इसी तरह दूसरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण ने स्त्रामी विवेदानन्द से कहा — 'बल्चा ! ऐसा समज कि किसी कोठरी में एक जोर बैठा हुआ है और उसी के पास की कोठरी में एक सन्दूक में सोन मा. १ रा. ठी. २३ की ईट रखी हुई है, इस बात की चोर जानता है। तम क्या यह चोर वहाँ सुखर्चित बेट संकेण है उस सोने की ईट पर हाथ मारने के लिए वह चोर जिस तरह अग्रेर या व्यापुत्र हो जाएगा और मौका पड़ने पर अपनी जान को भी जोखिन में डालने के लिए आगा पीठा नहीं करेगा टीक वहीं स्थिति ईश्वर-माप्ति के सम्बन्ध में मेरी उस समय हो गई थी।"

श्रीरामकृष्ण की विशिष्ट साधनाओं के करते समय दक्षिणेश्रर में जिस जिस पृत्य के जो साधुसन्त और साधक आये थे, उनमें से किसी किसी की ते वे हम छोगों को बताया करते थे। वे कहते थे — "एक बार एक साधु आया। उसका मुख्यण्डळ अत्यन्त तेजस्ती दीखता था। यह केतळ एक ही स्थान मे वैदता था और जगातार हॅसता रहता था! फेनळ प्रात काळ एकबार और सायंकाळ एकबार घर से बाहर निकळता या, और पेड, आक्रांश, गगा तथा मन्दिर की और अच्छी तरह निहारकर देखता था। और आनन्द में मग्न होकर दोनों हाथ जपर उठाकर नाचता था! कमी हँसते हँसते इंघर उधर छोठने छगता था और कहता था, 'अहाहा! किसी माया है! कसा सपण्डन रचा है!' यही उसकी उपासना थी! उसे आनन्द-लगम हो सुक्ता था।"

"और एक दिन की बात है कि एक दूसरा साधु आया था। उसे या ज्ञानोन्माद। दीखने में वह एक पिशाच के समान था। नगा शरीर और सिर में धूळ, नख और केश बहुत वडे हुए, केकळ क्षेप पर एक वस्त्र पढ़ा हुआ या जैसे मृतक पर रहता है। वह काळी मन्दिर के सामने आकर खड़ा हो गया और इस प्रकार स्तरक करने छगा कि मानी मन्डिर कम्यायमान हो रहा हो और श्री जगन्माता प्रसन्न हो कर हंस रही हो। तत्परचात् भिवारियों को जहाँ अन बाँटा जाता है वहीं उन्हीं के साय अन्न मिलेगा यह समझकर जा बैठा, परन्तु उसका वह रूप देख-कर पहरेदारों ने उसे नहाँ से मारकर भगा दिया। नहाँ से उठकर वह उस

भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन बोर नारायण शास्त्री ३५५

स्यान में पहुँचा, जहाँ ज़ुटी पचलें फें.की जाती हैं। वहाँ एक कुता पत्तल चाट रहा था, उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, 'बाह । नाह । यह क्या है मला र तुम्ही अजेले खाओ और हम लवन करें ? रे ऐसा कहजर उस कुत्ते के साथ वह उन पत्तलों में से जूठन बटोरफर खाने लगा ! यह कुता भी वहीं आनन्द से पत्तलें चाट रहा था ! यह सत्र दश्य देखकर

मुने डर लगा और में दौडता हुआ जाकर हृदय के गले से लिपटकर बोला, 'हद, क्यों रे। क्या अन्त में मेरी भी यही अवस्था होगी और मुत्रे भी ऐसे ही भटकना होगा ै यह तो पागल नहीं है, इसे है ज्ञानी-न्माद !' यह सुनकर हृदय उसे देखने गया। उस समय पह बगीचे से

बाहर जा रहा था। इरय उसके साथ वडी दूर तक जाकर उससे बोळा, 'महाराज !ईइनर पाप्ति कैसे होगी व कोई उपाय बताइये । ' प्रथम तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हर्य ने उसमा पीछा नहीं छोडा। उह उसके पीठे ही चळा जा रहा था। तब वह कुठ समय में बोला,

इस नाळी का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पित्र हैं. ऐसा बोध जिस समय होगा, उसी समय ईश्रर प्राप्ति होगी।' वह और भी कुछ कहे इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया

और फिर बोला, 'महाराज<sup>ी</sup> मुझे अपना चेला बना लीजिये'—पर कोई उत्तर नहीं मिछा। तो भी हुउय उसके साथ चछा ही जाता था।

यह देखका उसने एक पत्यर उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा। तब तो हृदय वहाँ से भागा और पीछे फिरकर देखता है तो साधु गायव ! इस तरह के साबु लोगों के न्यर्थ कष्ट से डरकर ऐसे पेप में रहते हैं। इस साधु की अत्यन्त उच्च परमहस अपस्था थी।

"एक दिन एक और साधु आया। वह रामायत पन्धी था। उसरा नाम पर अयन्त विश्वास था। उसके पास सिर्फ एक लोटा और एक पोथी छोडकर कोई दसरा सामान नहीं था। उस पोथी पर उसभी नदी भक्ति थी। वह नित्य प्रति उस पोधी की चन्दन पुष्प चटानर पूजा करता था और बीच बीच में उसे खीलकर देखता था। उसमें मेरा घोडा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसनी पोथी देखने के लिए मोंगी। नहीं नहीं करते उसने अन्त में मेरा अत्यन्त आग्रह देखरर वह पोथी मेरे हाय में दे दी। मैंने बढी उत्सुकता से खोलकर देखा तो उसमें क्या मिला ? भीतर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में केंग्रल 'ॐ राम' ये ही अक्षर आदि से अन्त तक लिखे हुए थे। वह सान बोला--ध्यर्थ कुडा-कर्फट से भरे प्रत्यो को पढ़कर क्या करना है । एक मगवान् से ही तो वेद पुराणों की उत्पत्ति हुई है और वे भगनान् और उनका नाम दोनों तो एक ही हैं। तो फिर चार वेद, छ शास्त्र, अठारह पुराण मे जो कुछ है वह सब उनके नाम में है ही। इसीलिए तो मैंने उनका सिर्फ नाम परुड रखा है। ' उस साधु षा नाम पर इतना अटूट निश्ना**स था**। '

्रीरामकृष्ण वे पास आने जांचे कितने हां साध र उनेसे दीक्षा और सत्यास लेकर बापस गए। उन्हीं में से पण्डित नारायण शास्त्री भी एक थे। श्रीरामकृष्ण कहते थे—" धूर्विष्ठाळ वे ब्रह्मचारियों के समान नारायण शास्त्री ने गुरु गह में रहकर भित्र भित्र आप्त्रों का अध्ययन करने में प्रचीस जर्ष बिताए थे। उन्होंने काशी आदि कई स्थानों में भिन्न भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३५७

भिन्न गुरुओं के साथ रहकर पड्ट्डीनों में प्रत्रीणता प्राप्त कर ली थी; परन्तु बंगाल के नबद्वीपके प्रसिद्ध नैयायिकों को छोटकर अन्यत्रन्याय-दर्शन का सांगोपांग अभ्यास होना असम्भव समझकर उन्होंने अपने दक्षिणेश्वर आने के पूर्व अठ वर्ष तक नबद्वीप में रहकर न्यायद्वास्त्र का सांगोपांग अभ्यास करके उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। वे घर जाने के पहले एक बार कलकत्ता शहर देखने की इच्छा से नहीं। होते हुए दक्षिणेश्वर आये थे।

"बंगाल में आने के पूर्व ही उनके पाण्डित्य की ख्याति चारो ओर फैल जुकी थी। एक बार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी समा का पण्डित-एट स्वीकार करने के लिए विनती की थी, परन्तु न्यायशास्त्र का अध्ययन देश्य रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहना नहीं माना।"

नारायण शास्त्री अन्य साधारण पण्डितों के समान कोरे पुस्तकी पण्डित नहीं थे । शास्त्रज्ञान के साय साथ उनके हर प में वैराग्य का उदय मी हो गया था। वेदान्तशास्त्र में वे प्रवीण थे और वे यह भी जानते थे कि यह शास्त्र केवल पटने का नहीं वरन अनुभव करने का है। अतः पठन-पाठन हो जाने पर ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना करने की व्याकुलता उनके मन में थी और घर लौटकर साधना में संलग्न होने का उनका सकल्य भी था। इस मनःस्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। वहाँ उनकी श्रीरामकृष्ण से भेट होने पर उनके प्रति नारायण शास्त्री के मन में चड़ा प्रेम उत्यन्न हो गया।

नारायण शास्त्री यशस्त्री पण्डित थे, अतः दक्षिणेदगर में उनके लिए अच्छा प्रवन्य कर दिया गया। दक्षिणेदगर का रम्य स्थान, फिर वहाँ खाने-पीने की धूरी सुप्रिधा और इसके सिग्नय श्रीरामकृष्ण वा दिच्य सस्या, इन सब बातो को देखकर शास्त्रीजी ने नहा कुछ दिन दिवाने के बाद घर छौटने का निचार किया। श्रीरामकृष्ण के स्या में इतना आनन्द आता था कि उन्हें छोटकर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। सरलहदय श्रीरामकृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सहगस में आनन्द मालुम होता था। इस तरह ईश्वरीय कथा-प्रसग में ही उन दोनों थो दिन आनन्द से ब्यतीत होने छगे।

वेदान्तोक्त सप्तभूमिना तथा समाधि आदि वी वात दास्त्रीजी पढे हुए थे, 'मन्तु श्रीरामकृष्ण के सहवास से ये सब वाते उन्हें प्रत्यक्ष देखने को मिल गई। उन्हें यह निदित हो गया कि हम समाधि आदि चान्द मेनल मुँह से वहा करते हैं, पर ये महापुरुप तो उस अनस्या का सदा सर्पकाल प्रत्यक्ष अनुभन कर रहे हैं। उन्होंने निचार किया— "रेसे अनसर को हाथ से जाने डेना टीक नहीं है। दास्त्रों के गृढ अर्थ को समझानेनाला इनने सिनाय कोई दूसरा अनिक योग्य पुरुप कहाँ मिलेगा है अत चाहे जैसे हो, इनसे ब्रह्मसाक्षात्वार कर लेने का प्रयत्न करना ही चाहिए। " ऐसा सोचनार उन्होंने घर छौटने का निचार होट दिया।

हिन पर हिन बीतने छंगे और श्रीरामकुण की दिव्य समित में नारायण ज्ञास्त्री के अन्त ऋण में बैराग्य और व्याकुलता बट्ने छगी l अपने प्रिट्य का प्रदर्शन करके सभी को चिन्त कर देने ज्ञा जोड़ा भिन्न भिन्न साघुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३५९

और महामहोपाष्याय वनकर ससार में सबमे श्रेष्ठ नाम, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह ये सन वार्ते अन उन्हें तुच्छ माल्म पड़ने छगीं। ने अपना सन समय श्रीरामनृष्ण के सत्सग में विताते थे, उनके श्रीमुच में निक्छने वाले शन्दों को एकाप्रचिच ही सुनते थे और मन में कहते थे—"अहाहां। इस मनुष्य जन्म में जो कुछ जानने योग्य और समस्रते योग्य है उस सन्य में सम्बन्ध और जानकर, यह महापुरुप किस प्रमात निश्चन्त होना वेठा है। मृत्यु भी इसमो नहीं हरा सन्तरी। उपनिपद कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुप सिहन्तनरूप होते हैं, उननी हुपा होने पर मनुष्य भी ससार नासना नष्ट होनर झहतान प्राप्त हो जाता है, तब फिर इन्हीं की शरण में क्यों न जायें थें।

उस समय शास्त्रीजी के इदय में जो तीन नैराग्य उत्पन्न हो गया था यह नीचे लिखी वात से मालूम टी सकता है। एकबार प्रसिद्ध किन माइकेल मुनुष्टन दत्त किसी काम संदक्षिणकार आप थे, वे अपने काम नो समाप्त करके श्रीरामहण्ण से मेंट करने गये। शास्त्रीजी उस समय वहीं थे। शास्त्रीजी ने माइकेल से ईसाई-नमें स्वीवार करने का कारण श्रूज। माइकेल बोले, "मेंने पेट के लिए ऐसा किया।" इस उत्तर को सुनकर शास्त्रीजी कोध में आंकर बोल उठे, "बया है इस क्षणमगुर मसार में पेट की खन्दक को भरने के लिए आपने स्थम सायाग निया में विकास है ऐसे मनुष्य को एक दिन मरना तो है ही, यदि अपने धर्म में ही रहते हुए आप मर जाते तो क्या ससार स्नाहोगया होता? भाइकेल के जाने पर शास्त्रीजी ने श्रीरामकृष्ण के बमरे के दूरराक के समस देशल पर कोपले में जिल्ला हिंग, "पेट के लिए स्वामी त्यानिवालों को पिककार हैं।" किन दिया, "पेट के लिए स्वामी त्यानीवालों को पिककार हैं।"

दास्त्रीजी के मन में वैराग्य दिनो-दिन बटने छगा और वे श्रीरामकृष्ण वी कृषा प्राप्त करने की चिन्ता में प्रत्येक क्षण विताने छगे। दैवयोग से एक दिन श्रीरामकृष्ण से उनकी मेंट एकान्त में हो गई। ब्रह्म
"मुक्ते सन्यास दीक्षा दीजिये" बहकर वे उनके पास घरना देकर बैठ
गए। श्रीरामकृष्ण स्वमानत इस वान के छिए एकदम सहमत तो नहां
इप, परन्तु शास्त्रीजी का तीव बैराग्य देखकर उन्होंने उनको सन्यास
दीक्षा दे दी।शास्त्रीजी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख अपने को धन्य
माना और बशिष्टाश्रम में जाकर तपस्त्रची करने का सकत्य कर छिया।
तरप्रचात् उन्होंने श्रीरामकृष्ण से शीव दिदा छकर वशिष्टाश्रम भी ओर
प्रस्थान किया।अस्यन्त कटोर तपस्त्रची करने के कारण उमका शरीर
क्षीण होकर बही उनका देहान्त हो गया।

िन्ति स्थान में यथार्ष साधु, साधक, भगनद्भस्त या कोई शास्त्र व पण्डित के रहने का समाचार पति ही श्रीरामकृष्ण को उनसे भेंट करने की इच्छा होती थी। उनके पास किसी भी तरह जाकर उनसे ईररीय चर्चा निए बिना वे नहीं रहते थे। वहाँ जाने पर वे अपना योग्य सन्मान अथना लोगों के कुछ कहने आदि का भी कुछ भी निचार नहीं करते थे। पण्डित पश्चलोचन, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के पास तो वे ऐसे ही स्वय चल्डे गए थे।

पण्डित एकछोचन न्यायशास्त्र में अत्यन्त निपुण थे। न्यायशास्त्र का अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने काशी में वेदान्तशास्त्र का उत्तम अध्ययन किया और उसमें भी प्रनीणता प्राप्त की। उनकी निद्वता की स्याति सुनकर सर्देशन के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ सुस्य सभा-पण्डित नियुक्त किया था।

#### भिन भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३६१

पण्डित पद्मलीचन अत्यन्त उदार अन्त.करण के थे। वे अपने ही मत को ठीफ जानकर दूसरों के मत का तिरस्कार नहीं कर देते में। पक्षपात उन्हें बिलकुल नापसन्द था। श्रीरामकृष्ण कहते थे-"एऊबार बर्दनान की राजसभा में पण्टितों के बीच यह निनाद उप-स्पित हुआ कि 'शिव श्रेष्ठ है या विष्णु।' शास्त्रों से प्रमाण बनाकर और जन्दों की खींचतान करके प्रत्येक व्यक्ति बाल की खाल निकालकर अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहा या। परन्तु इस तरह बहुत समय तक बंडे ज़ोर-शोर का बाटनियाद चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। सभा में पष्मलोचन नहीं ये। आते ही वे धरन को सुनकर बोछे— मैंने न तो कभी शिनको देखा है, न निष्णु को ही। तब ये श्रेष्ट हैं या वे, यह में कैस बताऊँ र तथापि शास्त्रों के आधार से यदि निश्चय करना है तो यही कहना होगा कि शैव शास्त्रों में शिव को और वैष्णव शास्त्रों में विष्णु को श्रेष्ट बताया गया है। जिसका जो इष्ट हो, वही उसेफ डिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ट है। 'ऐसा कहकर पण्डित जी ने शिव और विष्णु की श्रेष्टता बताने बाले कुछ श्लोक कहे। फिर उन्होंने ज्ञिव और निष्णु दोनो की समान श्रेष्ठता पर अपना मत प्रकट किया । पण्डितजी के सरल और स्पष्ट भाषण से निराद मिट गया और सभी छोग उनकी प्रतिमा की प्रशासा करने छगे।"

पक्षठोचन कोरे पण्डित ही नहीं थे वरन् अत्यन्त सदाचारी, निष्टामन और उदारचित्तमाळे थे; साय ही वे तपस्वी, वैराग्यभन और सगयद्भक्त मी थे। श्रीरामकृष्ण ने उनके गुणों की कीर्ति सुनकर उनसे मेंट करने के लिए जाने का निश्चय किया। स्युरवान् ने श्रीरामकृष्ण की इच्छा देखकर उन्हें बर्द्यान भेजने की तैयारी की। पर इतने ही 'मे उन्हें पता लगा ित पण्डितजी का स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण ह्या बदलने के लिए और औपघोपचार के लिए, वे कलकते ही में आरियादह के घाट के समीपगलें एक बगीचे में आ गए हैं और वहाँ उनका स्वास्थ्य खुबर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता लगाने के लिए इदय को मेजा। इदय ने आकर बनाया कि बात सख है और श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध की बातें सुनकर पण्डितजी के मन में भी उनसे भेट करने की बड़ी प्रयल इन्हा है। श्रीरामकृष्ण ने यह सुनकर उनके पास स्वय जाने का इरादा करके दिन भी निहिचत कर लिया।

उस दिन हृदय को साथ छेकर श्रीरामकृष्ण पण्टितजी से भेंट करने चळ दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को बडा सन्तोन हुआ। पण्डितजी के गुणों को कीर्ति की यर्थापेता वहाँ श्रीरामकृष्ण को दिखाई पडी और श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि अवस्था देखकर पण्टितजी मो भी उनके महापुरुपत का निरुच्य हो गया! श्रीरामकृष्ण के मुख से जगदम्बा के एकन्दो गीत सुनकर पण्टितजी के नेत्र भर आये। श्रीरामकृष्ण की भावतन्मयता तथा वारम्बार उनके बाह्य ज्ञान का छोप होना देखकर और उनके गुँह से उस अवस्था में प्राप्त हुए उनके अनुभवों को ज्ञानकर पण्डितजी चिक्तत हो गये।

तत्पश्चात् श्रीरामञ्चण और पण्डितजी वी मेंट कई बार होती रही, जिससे पण्डितजी को श्रीरामञ्चण की अटौकिम्ता का अधिका-धिक परिचय और निश्चय उत्तरीत्तर होने छगा। अन्त में वे श्रीराम-च्चण की मक्ति साक्षात् ईम्सर-भाग से वरने छगे।

## भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३६३

श्रीरामकृष्ण में पण्डितजी का इतना दढ विश्वास हो जाने का एक बारण था। पण्डितजी वेदान्त झान और निचार के साथ थोडी बहुत तात्रिक साधनाएँ भी करते थे। उन्हें उनका थोडा बहुत फल भी विल गया था। उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके इष्ट देव ने उन्हें एक वर दिया पा जिससे ने बड़े बड़े पण्डितो की सभा में भी सदा निजयी ही हुआ करते थे। बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक छोटा और छोटा सा रूमाछ रहता था। किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के पूर्व ने उस लोटे को हाय में ठेकर कुंठ समय तक इधर उधर धृमते थे और उसी पानी से मुंह धोकर कुल्ला किया करते थे, फिर हाय-पैर पोछकर अपने कार्थ में छग जाते थे। जन वे इस प्रकार तैयार होकर निनाद करते, तम उन्हें पराजय करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता था। यह बात पण्डितजी ने किसी से कभी प्रकट नहीं की थी, और उनके इस प्रकार हाय, पैर, मुँह बोने में जो रहस्य या उसकी कल्पना भी किसी के मन में नहीं आई थी।

श्रीरामकृष्ण कहते थे— '' भाता की हपा से में इस बात को जान गया और एक दिन मैंने उनका वह लोटा और रूमाल उनके निना जाने द्विपाकर रख दिया। उस दिन भी कोई ऐसा ही प्रश्न सामने आ गया, जिसे हल करने के लिए पण्डित लोग चुटे थे। पण्डितजी अपने सदा के नियम के अनुसार वहाँ भी मुँह घोने के लिए अपना लोटा ट्वेंने लगे, प्रस्तु वह कहीं नहीं दिखा। इसल्ए ने निना मुँह घोये ही सभा में गये पन्नु नहीं उस शास्त्रार्थ में उननी बुद्धि काम नहीं कर सभी। अन्त में वे नहीं से लौटकर अपना लोटा और रूमाउ पुन दूँढ़ने लगे। उन्हें जन यह पता लगा कि उस लोटे को मेने जानबूनमर दिया

दिया है, तब उनके आरचर्य की सीमा नहीं रही। मुन्ने प्रत्यक्ष इष्ट-देन मान कर वे मेरी स्तुति करने छगे।" उस दिन से पण्डितजी श्रीरामकृष्ण को साक्षात् ईश्वराप्ततार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति करने लगे । श्रीरामकृष्ण वहते थे---" पण्डित पद्मलोचन इतने भारी निद्वान होकर मेरी देवता के समान भक्ति करते थे। वे कहते थे, 'में सभी पण्डितों की सभा करके सबको बताता हूँ कि आप ईश्वरावतार हैं, िरसी की हिम्मत हो तो सामने आकर मेरी उक्ति का खण्डन करे।' मधुरबायू ने एक बार किसी वार्थ के लिए पण्डितों की सभा बुलाई थी। पद्मलोचन व अत्यन्त आचारमान और निर्लोभी पण्डित, उन्हें शृहकादान छेना मान्य नहीं था। अत वे कदाचित् सभामें न आर्वे यह सोचकर, मथुरबाबू ने उनसे आने का आग्रह करने के छिए मुझसे नहा। मेरे पूछेन पर उन्होंने कहा—'जन आप साप है तो मैं निसी भगी के घर भी भोजन वरेन को तैयार हूं। तब टीमर के यहाँ वी सभा की बात ही क्या '१ "

अन्त में समा हुई, परन्तु एमलोचन उस समा में उपस्थित न हो सके। समा मुलाने के पूर्व ही उनका स्वास्प्य अधिक खराब हो गया था, इसलिए पुन हमा बदछने के लिए उन्होंने श्रीरामकृष्ण से अस्वन्त गहर हृदय होकर निदा ली। वहाँ से ने काशी गये और नहीं पोंडे दिनों में उनका देहान्त हो गया।

तत्परचात् कुछ समय के बाद जब कल्कनते के मक्त लोग श्रीराम कृष्ण के चरण-तमलों के आश्रय में आने लगे, तब उनमें से कई भक्ति-त्रिशेष के कारण खुळेआम उन्हें ईरेनरामतार कहने लगे। यह बात श्रीरामकृष्ण के कान में पहुँचते ही उन्होंने उन लोगों को ऐसा करने से भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पन्नळोचन और नारायण शास्त्री ३६५ मना कर दिया। परन्तु यह जानकर कि अक्ति के आक्रा में ये भक्त गण कर कहना नहीं भानते, वे एक दिन कुद्ध होकर हम लोगों से

गण भरा भरा भराना नाही भानत, व एक दिन कुद्ध हाकर हम लागा स बोले—" कोई डॉक्टरी करता है, कोई विएटर का भेनेजर है और ऐसे लोग यहाँ आकर मुझे अवतार कहते हैं। वे समझते हैं कि सुझे अवतार कहकर ने मेरी बहुत कीर्ति बढ़ा रहे है और मुझे किसी बढ़े पद पर घटा रहे हैं। अवतार किसे कहते हैं इस बात का ज्ञान उन्हें भला क्या है ? इन लोगों के आने के दूर्न नारायण शास्त्री तथा पवालीचन कैसे दिनने घुरूघर और दिग्गज पण्डित—कोई तीन शास्त्रों का पण्डित, मेरीई छ का, तथा जिन्होंने अपना सारा जन्म ईस्टर चित्तन में निताया पा—यहां आकर मुझे अवतार कह गये। अब मुझे औरों से अपने को अवतार कहल्वाना अस्यन्त तुन्छ माल्यूम पटता है, ये लोग मुझे अवतार पहकर टिंटीरा पीटकर मेरी कौन सीकीर्ति बटाएगे ? '

पण्डित पश्चलोचन के सिनाय और भी अनेक पण्डितों ने श्रीराम-ष्ठप्ण से भेंट की ! श्रीरामकृष्ण को उन लोगों में जो जो गुण टीखते ये उनकी चर्चा ऋभी कभी वे अपने सम्भाषण में किया करते थे !

आर्यमतप्रतर्कत स्वामी द्यानन्द मरस्वती एक बार किमी कार्य से म छक्त का आए हुए थे। उस समय उनके पाण्डित्य की एयाति चारों ओर फैछी हुई थी। उन्होंने उस समय आर्य समाज की स्वापना नहीं की थी। श्रीरामकृष्ण उनसे भेंट करने के छिए उनके ठक्षरने के स्थान पर गये थे। उनके निषय में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि " टयानन्द से भेंट करने गया। मुझे ऐसा दिखा कि उन्हें थोडी बहुत शक्ति प्राप्तहो चनी है। उनका ब्रह्मस्छ सदैव आरस्त दिखाँइ पढता था। वे वैक्यो अनस्या में थे। रात दिन चौनीसों क्ष्टे लगातार, शास्त्रों की ही चर्चा किया करते थे। अपने व्याक्तण-ज्ञान के बल पर उन्होंने अनेक शास्त्र गक्यों के अर्थ में बहुत उलट फेर कर दिया है। 'मैं एसा कर्हेगा, मैं अपना मत स्थापित कर्हेगा। ऐसा कहने में उनका अहमार दिर्पाई दिया।"

जयनारायण एण्डित के सम्बन्ध में वे कहते थे—" इतना वडा पण्डित होने पर भी उसमें अहकार छेश मात्र नहीं है। अपनी मृख का समय उन्हें विदित हो गया था। वे एकतार बोले कि 'मैं काशी जाऊँगा और यहीं मेरा अन्त होगा।' अन्त में वैसा ही हुआ।"

आरियादह निप्रासी कृष्णिकिशोर महाचार्य की श्रीरामचल्द में अपार भिक्त की चर्चा वे सर्वेदा किया करते थे। कृष्णिकिशोर के वर में श्रीरामइष्ण बहुधा आया-जाया करते थे और कृष्णिकिशोर की र जैरी कृष्णिकिशोर की र जैरी कृष्णिकिशोर की र जिस में अरामकृष्ण पर अत्यन्त प्रगाह निष्ठा थी। रामनाम पर कृष्णिकिशोर की जती अटक निष्ठा थी उसी तरह—पुरातन ऋषियों के बाक्य के कारण—'सरा ' 'सरा ' शब्द पर भी नैसी ही निष्ठा थी, क्योंकि कई पुराणों में वर्णन है कि नारदर्जी ने बाली नामक व्याध को इसी मन्त्र के जप का उपदेश दिया पा और इस मन्त्र के प्रमान से बाली क्याध वात्मीकि ऋषि वन गये। कृष्णिकिशोर को ससार में कई आधात सहने पढ़। उनका एक कर्ताधा उडका मर गया। श्रीरामकृष्ण कहते थे—"पुत्रशोक का प्रमाव वडा प्रमञ् होता है। इतना अधिक विश्वासी भक्त कृष्णिकिशोर! परन्तु पुत्रशोक ने उसे भी कुल दिनो तक पागल कर दिया था।"

#### इसके सिवाय श्रीरामकृष्ण महर्षि देवेन्द्रनाथ, पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि से भी भेट करने गए थे। वे महर्षि के उदार अन्त:-

भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३६७

करण तथा मंत्रित और ईश्वरचन्द्र के निष्काम कर्मयोग तथा उनकी

अपार दया की प्रशंसा हम छोगों से हमेशा किया करते थे।

### २७-मधुरभाव की मोमांसा

" कामगन्धश्चन्य हुए विना, महाभारमयी श्रीमती राधा के भाव को समझना असम्भव हैं।"

" तुम इस लीला में श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलीकिन प्रेम पर ही प्यान दो—यही बस है। इरेवर के प्रति दतना ही प्रम मन में उत्पन्न हो जाने से उसरी प्राप्ति हो जानी है। देखी भला बन्दावन वो गोपियों को; पर्ति-पून, हलशील, मान अप-मान लज्जा संग्रेच, लोकमय, समावस्त्र हम संग्र को स्वापकर वे श्रीकृष्ण के लिए किस प्रकार पासल हो यई थी 2 तुम मीर पर्रमेदव के ब्रेडिए इसी तरह दीवाने हो जाओ, तो तुम्हें भी उस ( ईरनर, की प्राप्ति होगी। "

—श्रीरामकृष्य

स्वय सायक बने बिना किसी साधक के जीवन वा इतिहास समझना कठिन है। क्योंकि साधना मृद्म भानरा प की बात है। वहाँ रूप-साटिक निपयों की स्यूज मोहक मूर्ति हिंटे गोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु और व्यक्ति से होने गांज सम्बन्ध वहाँ नहीं रहते। राग-द्वेपाटि से पूर्ण, प्रमुख-प्रराणा से अस्पिर होनर मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के गोग-सुख प्राप्त करने के छिए न्वटपट करता है —तथा जिन मार्नो को संमार में 'प्र्ता,' 'कीरता'

मधुरभाव की मीमांसा ३६९ 'महत्त्वाताक्षा ' आदि मधुर नाम दिए जाते हैं उनका सहारा छेकर उस प्रकार की खटपट वहाँ नहीं करनी पडती है। वहाँ तो स्वय सावज का अन्त करण और उसके जन्मजन्मान्तर के सस्कारसमूह को छोडकर अन्य कुठ भी नहीं रहता । बाह्य वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध में पड़कर उच्च भाव और उच्च ध्येंय की ओर आकृष्ट होना, उस उच्च भान और ध्येय की ओर मन को एकाम करने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रतिकृल संस्कारों के निरुद्ध लगातार घोर सप्राम करना, ये ही वाते भारराज्य में हुआ करती हैं। वहाँ साधक बाह्य विषयों से निमुख होकर आत्मानन्द में रत होने के छिए 'छगातार प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः अन्तरीज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रतिष्ट होकर सुक्ष्म भानों का अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है और अन्त में अपने अस्तित्व के अत्यन्त गहन प्रदेश मे पहुँचकर अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अन्यय, एकमेगाद्वितीय वस्तु का साक्षात्मार करके उसी के साथ वह एक हो जाता है। आगे चळकर उसके अनन्त जन्मोपार्जित सस्कार-समूह समूल नष्ट होकर जब तक सकल्प-विकल्पात्मक धर्म स्थायीरूप से नष्ट नहीं हो जाता तब तक, उसे जिस मार्ग द्वारा अद्वय बस्त का साक्षा-कार होता रहता है, उसी मार्ग से उसका मन विलोम-मान द्वारा समाधि अवस्था में से बाहा ससार में उतरता रहता है। इस रीति से उनके मन का वाह्य जगत से समाधि में और समाधि से बाह्य जगत् में आना जाना लगातार जारी रहता है। जगत् के आध्यातिक इति-हास में कुठ ऐसे भी अठौकिक साधक देखने में आपे हैं जिनके मनकी

पूर्तेक्त समाधि अनस्या ही स्वामानिक अनस्या हुआ करती है। वे अपनी स्वामानिक समाधि अवस्या को बळपूर्वक अलग एखकर साधा-भा. १ रा छी २४

रण मनुष्यों के कल्याण के हेतु ही बाह्य जगत् में कुछ काछ तथ निगस करते हैं। श्रीरामकृष्ण देन के साधना इतिहास को ध्यानपूर्तक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ने भी इसी श्रेणी के थे। हमे उन्होंने स्वय बताया है कि "मैं होटी मोटी एक आध्य बासना जान बूकर रखता हूँ, उसी की सहायता से अपने मन को तुम होगो के लिए नीचे के स्तर पर रोक्कर खता हूँ। अन्यया उसकी स्वाभागिक प्रमृत्ति अखण्ड में मिल जाने की ओर है।

"शून्य" या "पूर्ण" नाम से पहिचाने जाने नाली अहैत भान-भूमि को ही उपनियद और नेदान्त में भागतीत अनस्या कहा है। उसी अनस्या में साधक का मन निश्चल हो जाने पर वह सगुण कवा या हैरार के मुजन, पालन, सहार आदि लीलाओं वी सीमा के पार हो जाता है। इससे यह सिद्ध होना है कि मनुष्य का मन आध्यक्षिक राज्य में मिश्र होकर शालत, दास्य आदि जिन पञ्च भागों के अनल्चन हारा, ईरगर के साथ अपना सम्बन्ध जोडता है, उन पन्च मानों से अद्भैत भागणक मित्र वस्तु है। जन मनुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त होने चांठे सभी झुख-मोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पवित्र हो जाता है तभी उसे इस अहय मान का अनुभन प्राप्त होता है और वह उसी की सहायता से निर्गुण ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है।

अद्वेत मात्र और उससे प्राप्त निर्गुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर आप्यासिक जगल में शान्त, दास्य, सख्य, बासस्य और मधुर ये भिन्न भिन्न पाँच भाव ही दिखाई देते हैं। इनमें से प्रत्येक की साध्य बस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है। अर्थात इन पाँचों में से किसी एक भाव को छेकर साधक सर्वशिक्तमान, सर्विनियन्ता,नित्य-शुद्ध-शुद्ध-मुक्त-स्त्रपाय- वानु ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है। और सर्वान्तर्यामी, सर्वभावाचार ईश्वर भी साधक के मन की अखण्ड तथा अनन्य निष्ठा को देखकर, उसके भाव के अनुसार ही रूप का दरोन देकर उसे हजार्य कर देते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न सुगां में ईश्वर के भिन्न भिन्न भावम्य कर देते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न सुगां में ईश्वर के भिन्न भिन्न भावम्य विद्युष्ट स्त्य धारण करने के प्रमाण शास्त्रों में भाव को किस्याण के छिए स्थूज मजुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों में पाये जाते हैं।

इस संसार मे मनुष्य जन्म छेकर जिन भिन्न भिन्न भागों से अन्य सभी के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, उस स्यूल माव-समृह के ही सृद्भ और शुद्ध रूप शान्त, दास्य आदि पज्च माव हैं। इस संसार में पिता, माता, वन्यु, भगिनी, पति, पत्नी, सखा, प्रमु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि से हमें अपने मित्र मित्र सम्बन्ध होने का अनु-भत्र होता है, और हम शत्रु के सिराय दूसरों के साय सदा शान्त मात्र

से व्यवहार करना अपना कर्तेन्य समझते हैं । मक्ति के आचार्यों ने इन भिन्न भिन्न सम्बन्धो के पाँच विभाग किये हैं। इन पाँचों में से हमें अपने और परमेश्वर के बीच किसी एक सम्बन्ध की कल्पना कर उसी भाव के आधार पर परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए--यही उनका उपदेश है। ससार में इन्ही भागों का स्यूछ रूप में प्रस्यक्ष अनुभग होता रहता है, और इन भागों में से फिसी एक का ईश्वर पर आरोप करके उसी भार द्वारा उस ईरंगर की मक्ति करना मनुष्य के लिए सरल होगा । इतना ही नहीं, वरन ससार में उपरोक्त सब व्यक्तियों से निमित्र रूप से सम्बन्धित होने के कारण जो राग, द्वेप आदि वृत्तियाँ उस व्यक्ति में होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के क़क्रमें कराती हैं, उन वृत्तियों को वहाँ से हटाजर उन्हें दूसरी दिशा में मोडने से मनुष्य ईरेनर दर्शन के लक्ष्य की ओर अधिक शीवतापूर्वक अग्रसर हो सकता है। उदाहरणार्ध, मनुष्य भोग की कामना त्यागकर ईश्वर-दर्शन की कामना अपने इदय में रखेगा, अन्य लोगों पर कोध न करेक ईश्वर-दर्शन के मार्ग में आड़े ओने राटे विन्ती पर ही क्रीध करेगा: क्षणिक सख-लोम की पर-बाह न कर ईश्तर-दर्शन का ही छोभी बनेगा, इत्यादि इत्यादि ।

इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर भाव-पश्चक के आरोप करने की विक्षा एक ही न्यक्ति से एक दम प्राप्त नहीं हुई है। कई महापुरुषों ने इन पचमानों में से एक या दो मानो का ही आश्रय टेक्सर ईश्वर-प्राप्ति के हिए साधनाएँ की हैं। उन्होंने उन्हों भानों में तन्मय होकर अपने अपने व्येय को प्राप्त किया और अन्य साधारण लोगों-को भी वैसा ही करने के हिए उपदेश दिया है। उन महापुरुगों की अजैक्तिक जीवनचर्या का परिशीटन करने से यह दिखाई देता है कि प्रत्येक भाव की साधना की जड या नींत्र प्रेम है और ईश्तर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का निषय होता है। अत्र यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्वैत का अनुभत्र होते तक ईश्तर के किसी न किसी साकार रूप थी ही कल्पना करना सम्भत्र होता है।

प्रेम के गुणधर्म की आछोचना करने से यही दीखता है कि प्रेम, प्रेम करनेवाले और जिस पर वह प्रेम करता है वह व्यक्ति अर्थात प्रेमी और प्रेमपात्र दोनों के बीच के ऐरर्न्यझानमूळक भेटभार को धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। भागसाधना में मग्न रहनेवाले साप्रज के मन से भी प्रेम अवार इर्रेनरीय ऐरनर्य और शक्ति के ज्ञान को क्रमश नष्ट कर डाळता है और यही प्रेम साधक के भागनुरूप ईश्वर-स्वरूप की कल्पना उसके मन में उत्पन्न करता है, तथा उसे दट करता है। इसीलिए ईश्वर सर्वथा अपनाही हैं, ऐसी इट मानना से साधक ईश्वर के पास हठ करता है, उस पर जोध करता है तथा उससे रूठता है। ऐसा करते हुए उसे यह विल-कुठ प्रतीत नहीं होता कि मै कोई निलक्षण या असावारण काम कर रहा हैं। इन पञ्चभातों में से किसी एक भान का आश्रय लेने से सावक की इरेनर की प्राप्ति हो जाती है। शान्त, टास्य आदि पञ्चभानों में से जिस भार के अरुखम्बन से साधक को ईश्रर के ऐश्रय ज्ञान का सब से अधिक त्रिस्मरण होता है तथा उसे ईरनर-प्रेम और माध्य का ही अनुभन प्राप्त होता है, वहीं भार सर से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भक्ति के आचारों ने शान्त, दास्य आदि पाँचों मात्रो की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मधुरभाव को ही सब से श्रेष्ठ माना है।

साधम पञ्चमार्वों में से हर्र एम भाग की अत्युष्च अगस्या में पहुँच-कर अपने आपको पूर्ण रीति से मुळ जाता है। प्रेमी अपने प्रमपान के ही सुख में अपने को भी सुखी मानकर उसके साथ एकजीव हो जाता है। उसके जिरह में, उसके चिन्तन में वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की भी सुधि नहीं रह जाती। श्रीमद्वागवत आदि भितन ग्रन्थों सेयह प्रतीत होता हि अशिकृष्ण के निरह में त्रज गोपियों की ऐसी ही अवस्था हो गई थी। इतना ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण की एक रूपता को प्राप्त बरके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थीं। ईसा मसीह ने जीवों के कल्याणार्थ कास पर जो वातनाएँ भीगी थी जनका समरण करते वरते अप ईसाई सन्तो के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त बाहर निकल आने की बात ईसाई धर्मप्रयों में प्रसिद्ध है। इसेसे यह स्पष्ट हे कि झान्त आदि पचमार्गे में से प्रत्येक भाग की अत्यन्त उच्च अपस्था में सावक अपने प्रेमपान के चिन्तन में तल्लीन हो जाता है और प्रेमकी अधिकता के कारण वह उसी के साथ पूर्ण रीति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्दैतमात्र का अनुमत्र प्राप्त होता है। भग-वान श्रीरामकृष्ण देव के अङौकिक साधक-जीवन ने इस विषय पर पूर्ण प्रकाश टाला है । वे मानसाधनाओं में मन्न होकर प्रत्येक भाग की अत्यन्त उच्च अपस्था में अपने प्रेमास्पद के साथ जिल्कुल तन्मय हो जाते थे और अपने अस्तित्व को पूर्णत भूटकर अहैतमात्र का अनुभव करते थे।

यहाँ पर शायद बोई यह शना करे कि शान्त, दास्य आदि भागों के अन्वस्थन करने से मनुष्य को सर्नभागतीत अहय वस्तु का अनुभन कैसे होगा <sup>2</sup>

<sup>\*</sup> से ट प्रासिस ओक अंसीसी और सेन्य केंग्रेसइन ऑक सिएकाका चरित्र b

इसका उत्तर यही है कि कोई एक मात्र जब साधक के मन में परिषुष्ट होकर किर्तृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी किरोधी मानों को कमशः नष्ट कर देता है। इस तरह उस भात्र की धूर्णत. परिषुष्ट हो जाने पर साधक का तन्मय अन्त करण प्यान सामयिक 'त्त' (लेक्य), 'मैं' (सेनक) और इन डोनो के बीच का दास्य-सम्बन्ध, इन सन को भूत्र जाता है, और प्रेम के कारण केनळ 'तू' शब्द से निर्दिष्ट सेन्य वस्तु में ही एकहरूप होकर अचल मान से रहने लगता है।

> ' तू ' 'तू' करता तू भया, रही न मुझमें 'हूं'। यारी तेरे नाम पर, जित देखू तित तू ॥—कशर।

शास्त्रों फा कथन है कि मनुष्य का मन मैं, त, और इन दोनों के बीच का सस्यन्य, इन तीनों का एक साथ एक ही समय अनुभन कभी नहीं कर सकता। उसे कभी "त्" निर्दिष्ट बस्तु का, तो कभी "मैं" निर्दिष्ट वस्तु का, ला कुमन होता है, और इन दोनों बस्तुओं के बीच में जल्दी जल्दी परिश्रमण कर सकते के छिए उसके मन में इन दोनों में किसी निजेप सम्बन्ध का उदय हुआ करता है। उस समय ऐसा मास होता है कि मानो वह मन 'मैं', 'तू' और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुभव एक ही समय में कर रहा है। परिपुष्ट मान के प्रभाव हारा मन की चचलता नए हो जाती है और कम्यास से मन वृत्तिहीन होता जाता है क्याती है। यो ज्यो ध्यान के अम्यास से मन वृत्तिहीन होता जाता है क्याती है कि एक अहय पदार्थ को दो मिन पहलुओं से या उसे दो भिन्न दृष्टियों से देखने के कारण ही 'मैं' और 'तू' ऐसे दो एटफों भी करणना उरम्ब हुई है।

प्रिचार करने पर आरचर्य होता है कि शान्त, दास्य आदि भागें में से एक-एक भाग को पूर्ण रूप से निकसित करके कई सामको की जपर लिखे अनुसार अद्वय पदार्थ का अनुभन प्राप्त करने के लिए नितने ही काल तक परिश्रम करना पडा है। शास्त्र रूपी आध्यात्मिक इतिहास से पना चलता है कि प्रत्येक युग में उपासना के लिए मनुष्य की किसी न रिसी एक भाव का आश्रय लेना ही एडा है, उस भान का आश्रय लेकर ही तत्कालीन साधकों ने ईश्वर का —िनसी किसी ने अद्भय वस्तु का साक्षात्कार कर छिया है। ऐना पता लगता है कि वैदिक और वौद्ध काल में मुख्यत शान्तमान, औप निपदिक युग में पूर्ण निकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्देतभान तथा दास्य और पितृभान, रामायण और महामारत युग मे ज्ञान्त और निष्काम कर्मसञ्चनत दास्यभान, तान्त्रिक युग में ईश्वर का मातृभान और मधुरभान का कुछ अश मान, और वैष्णान युग में सख्य, नात्सल्य और मधुरमान ना पूर्ण विकास-इसी रीति से स्यूळ मान से पच मार्नो का समय समय पर निकास हुआ है।

भारतर्य के आध्यात्मिक इतिहास में अहैतमान के साथ झान्त आदि प्रथमानों का पूर्ण निकसित होना दीखता है, परन्तु भारतर्य में हो इक्तर अन्य देशों के धर्म-सम्प्रदायों में केवल शान्त, दास्य और इंस्वर का पितृमान—इतने ही भागों का प्रकाश दिखाई देता है। यहूदी, इंसाई और इंस्लाम धर्म-सम्प्रदायों में राजिय सालोमन के कुछ सर्य और मधुरभान स्वक गानों का प्रचार था। किन्तु उन धर्मों में इन भागों का भा सामूर्ण अर्थ ग्रहण होता नहीं दिखाई देता। इस्लाम के सुकी सम्प्रदाय में साल्य और मधुरमान के सुकी सम्प्रदाय में साल्य और मधुरमान का निकास हुआ तो है, परन्तु मुझल-

मान छोग ऐसे भाउयुक्त ईस्तरोपासना को कुरान के मत के जिरस्र समप्रते हैं। कैयॉलिक सम्प्रदाय में भी ईसा मसीह की माता भिरी' की धुना द्वारा जगन्माता की धूना की कल्यना प्रचलित तो अवस्य है, पर उनभी उस धूना का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईस्तरीय मातृमान से न होने के कारण साधक को वह भारत में प्रचित्रत जगन्माता वी धूना के समान "अखण्ट सिन्चितानन्द" का साक्षा कार कराने और स्त्री मान में ईस्तरीय निकास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वा एक नहीं दे सम्बती।

ऊपर यह चुके हैं कि किसी भी भाव-सम्बन्ध के अवलम्बन से साधक का मन ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाने पर वह धीरे धीरे उसी भार में तल्छीन हो जाता है, और अन्त में बाह्य जगत् से रिमुख होकर निज-स्त्ररूप या स्व-स्वरूप मे निमान हो जाता है। ऐसे मान होने के समय, साधक के पूर्व सहकार उसके मार्ग में विन्न उपस्थित कारके उसनी स्व स्वरूप में भग्न नहीं होने देते, और वहिर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण एक एक मार में तन्मय होने के छिए पूर्व सस्कारयुक्त साधारण साधक के मन को बहुधा एक जन्म पर्याप्त नहीं होता । ऐसी अवस्या में साधक पहले निरत्साह हो जाता है, और साध्य बस्तु की प्राप्ति के बारे में हताश हो जाता है। अन्त में सान्य यस्त की ओर सेउसफा विश्वास भी हट जाता है, तब वह बाह्य जगत के रूपरसादिक निषयों को ही यथार्थ मानकर उन्हीं के पीछे पुन दौड पडता है; अतर्प हम कह सकते है कि बाह्य पिषयों से पिमखता. प्रेमास्पद के ध्यान में तल्लीनता और भारजन्य उल्लास—ये ही साधक की तीवता और अधिकार को जाँचने की कसौटी हैं।

किसी भार-निशेष में तन्मय होने का प्रयत्न करते समय पूर्व सरकारसमूह के साथ होने नांछ समर्थ का जिन्हें अनुभन नहीं है ऐसे छोगों को यह कल्पना ही नहीं हो सकती कि साधक को अपने अन्त-सस्कारों के साथ कितना बोर युद्ध करना पड़ता है। जिसने इस प्रकार का प्रयत्न किया है, उसी की समझ में यह बात आ सकती है कि किसी भान में छीन होने के छिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। श्रीरामकृष्ण ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी मानों में अरुप समय में ही तन्मय होने में जो सफलता प्राप्त की है, उसे देखकर वह तो चिक्ति हो जायेगा और उसे नि सन्देह निश्चय हो जायेगा कि यह कार्य माननी शक्ति की सीमा के बाहर है।

भान-राज्य के सृक्ष्म तस्त्रों को समज्ञना मनुष्यबुद्धि के छिए बडा कठिन है, इसी कारण अपतारी महापुरुपो की साधनाओं का इतिहास शायद नहीं ढिखा जा सका। श्रीकृष्ण, ईसामसीह, मुहम्मद, श्रीशकरा-चार्य आदि के साधनाकाल का जीवन इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं है। भगनान् बुद्धदेन का-केवल थोडा सा ही पाया जाता है और वह भी रूप-रेखा मात्र । केतल श्रीचैतन्यदेन के साधनामालीन जीवन का बहुत कुछ इतिहास िखा हुआ मिलता है। श्रीचैतन्पदेन तथा उनके प्रमुख छीला सहचरो के सख्य, वात्सल्य और मधुरभागें की साधनाओं का आदि से अन्त पर्यन्त बहुत सा इतिहास तो मिलता है; परन्तु ऐसा होते हुए भी " इस भावत्रयों में से प्रत्येक की अत्यन्त विकसिता-वस्या में पहुँचकर साधक का मन इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ पूर्ण रूप से एक होतर अद्वय वस्तु में निर्लीन हो जाता है—" यह चरम तत्व वहीं भी लिखा हवा नहीं मिलता। भगवान् श्रीरामकृष्ण देन के अलौकिक चरित्र से तथा अदृष्टपूर्व और

अशुतपूर्व सापना का इतिहास पटने से वर्तमान युग में यह बात सारे ससार को रुम्ट म्ब्प से विदित हो गई कि ससार के सारे धर्म और सम्प्रदाय ययार्थ साधक को उसी एक स्थान में उसी अद्वय वस्तु में पहुँचाते हैं।

ज्जर वह आये हैं कि श्रीनैतन्य आदि वैष्णमाचारों का आँर उनके मधुरमान की साधनाओं का सावन्त इतिहास हमें देखने को मिलता है। यदि मधुरमान की साधना का मार्ग हमें उनसे निदित नहीं हुआ होता, तो लोगों को ईश्वर प्राप्ति के एक प्रधान मार्ग का वर्षाक ज्ञान न होता। मगनान् श्रीकृष्ण की कृन्दानन जीला कोई निरर्षक वस्तु नहीं है, ससार को प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखाई।

पास्चार्त्यों का अनुकरण करके कै उन्ह बाह्य घटनाओं को लिपिनह करने नाले आधुनिक इतिहासकार कहूँगे—" पर आपके कपनानुसार पृन्दानन लीला सचमुच हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अत यह सन तुम्हारा रोमा, गाना, हँसना, गान और महाभान—में सब बालू की नींन पर खड़ी की हुई इमारत के समान है! " इस पर वैष्णान आचार्य कहते हैं कि "पोराणिक दृष्टि से, हम जैसा बहते हैं उस प्रमार की वृन्दान-लील के निपेध में आप लोग क्या कोई निरंचयात्मक प्रमाण सामने ला सकते हैं 'आपका इतिहास जब तक इस प्रकार का कोई निपेधात्मक निरंचत प्रमाण सामने नहीं रख सकता तब तक हम भी यही बहेंगे कि आपके सजय की इमारत में वालू की नींन पर खड़ी की गई है। इसती वात यह है—मान लीजिए के आप किसी समय इस प्रकार का निरंचयात्मक प्रमाण उपस्थित बर भी सते, तो भी उससे हमारे निरंग्रा को ऐसी नींन सी क्षति हो सकती

है <sup>9</sup> नित्य वृत्दान की नित्य लीला की उसका यक्तिञ्चित् भी स्पर्ध नहीं हो सकता। भागराज्य में यह नित्य-वृत्दानन लीला सदैव समान रूप से सत्य रहेगी। यदि चिन्मय धाम में चिन्मय राधेश्याम की ऐसी अपूर्व प्रेमलेखार देखने की तुन्हारी इच्छा है, तो प्रयम काया-नचन-मन से कामानवहीन बनो, फिर श्रीराषाजी की सखियों में से किसी एक के समान निस्यर्थ सेना करना सीखी। ऐसा करने पर तुन्हें दिखेगा कि तुन्हारे हृदय में ही श्रीहरि की लीलाम्मि वृन्दानन नित्य प्रतिष्ठित हैं और वहाँ तुन्हारे ही साथ वृन्दानन लीला का नित्य अभिनय हो रहा है।"

जिसने भागराज्य की सत्यता का अनुभग नहीं किया है, जो याद्य घटनारूपी आधार को भूलकर शुद्ध भानेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता वह श्रीवृन्दावन-छोळा की सत्यता और उसके माधुर्य का उपभोग क्या कर सकता है ! श्रीरामकृष्ण देव तन्मय होकर इस लीवा का प्रणीन करते समय जब देखते थे कि इस छीछा की बात अपने पास आए हुए अमेजी जिक्षा-प्राप्त तरुण सञ्जनो को बहुत रुचिकर नहीं मालूम पड़ती, और यह बात उन्हें जंचती भी नहीं है तब वे कहते थे - "बदि तुम छोग इस छीला में से केनळ श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलीजिक प्रेम को ही ज्यान में रखो, तो बस है। ईश्वर में वैसा ही प्रेम उत्पन्न होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। देखों भला ! वृन्दावन की गोपियाँ पति-पुत्र, कुल-शील, मान-अपमान, छन्जा-सफोच, लोफ-भय, समाज-भय इन सब को त्याग कर श्रीकृष्ण के छिए किस तरह पागठ वन गई भी ? तुम भी यदि ईरार के लिए उसी तरह पागल बन समी, तो तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होगी।" वे यह भी कहते थे---"कामगन्ध- शृत्य हुए जिना महामाजमयी श्रीमती राघा के भाज को समझना सम्भन्न नहीं है। सिन्यदानन्दघन श्रीजृष्ण के केजल दर्शन से गोपियों के मन में कोटि रमण सुख से भी अधिक आनन्द होता था, उनकी देहबुद्धि जिल्कुज नष्ट हो जाती थी। क्या ऐसी स्थिति में उनके मन मे तुच्छ काममाज का उदय कभी हुआ होगा ब्रीकुष्ण के शरीर से बाहर निकडनेजाली दिब्बज्योति का स्पर्श होते ही उन्हें अपने प्रत्येक रोमकृष में रमण सुख से कोटि गुना अधिक आनन्द का अनुमत्र होता था।"

एक बार स्त्रामी जियकानन्द जी श्रीरामकृष्ण के पास श्रीराधाकृष्ण में जुन्दानन-छीला की ऐतिहासिक सत्यता का प्रश्न उपस्थित करके उसका मिथ्या होना सिद्ध करने का प्रयत्न करने छने। श्रीरामकृष्ण उनका सन कथन शान्ति से छुनकर बोले—" ठीक है, मान लिया कि 'श्रीमती राजिका' नाम भी गोपी कभी भी नहीं थी और श्री राजा का चिरि किसी प्रेमी साधक की करपना कर खेल हैं, परन्तु सुते यह तो बताओं कि इस चरित की कल्पना करते समय श्री राधा के मान में उस साथक का अपनत तन्मय हो जाना तो तुझे स्वीनार है या नहीं। वस हो गया । यह तेरा साधक ही इस चरित्र को लियते समय अपने आप को मुकतर श्री राधा वन गया था और इस प्रकार स्पृष्ट हिंदी से भी नृन्दानन लीला का अभिनय सचसुच हुआ—बोल, यह भी तुझे जँचता है या नहीं।

नास्तनिक रीति से देखने पर, मगनान् श्रीनृष्ण नी कृष्दानन प्रेम छीछा के सम्बन्ध में सैतब्दो शकाएँ भर्छे ही खढी वी जाय, तथापि श्री चैतन्यप्रमुद महान् नैष्णन भगन्द्रक्ती हारा जो "मधुरमान सम्बन्ध" पहले आरिम्हत हुआ, और जो उनके शुद्ध सच्चरित्र जीवन में प्रत्यक्ष प्रकाशमान था, यह मधुरमाय-सम्बन्ध निरकाल तक सत्य रहेगा तथा इस विषय के अधिकारी साधक चिरकाल तक स्वय अपने को स्त्री और भगवान् को पतिस्वरूप मानकर ईश्वर का पवित्र दर्शन प्राप्त करके धन्य और कृतार्य होंगे और वे इस भाव की अलुक्च अवस्या में पहुँच-कर खुद, अद्वय, ब्रह्मस्तु में प्रतिष्ठित होंगे—इममें तिल्मात्र भी सहाय नहीं है।

ईस्तर में पितमात्रना रखकर साधना मार्ग में अप्रस्तर होना स्त्री जाति के छिए स्वाभानिक, सहज और साव्य है, पर पुरुष शरीरवारी साधकों की दृष्टि से यह बात अस्वामानिक मार्कुम पड़ने की सम्भावना है। यदि ऐसा है तो श्रीचैतन्यदेव ने ऐसा असंगत मार्ग छोगों में क्यों प्रचित्र किया, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि युगावतार के सभी कार्य छोककर्याणार्थ ही होते हैं। श्रीचितन्य-हेनका यह कार्य भी बैसा ही है। साथकों को उस समय आधानिक राज्य में जिस प्रकार के आदर्श प्राप्त करने की उत्करण्या थी, उसनी ओर उक्ष्य रखकर श्रीचितन्यदेव ने उन्हें मधुरभावरूपी नया मार्ग दिखा दिया, अन्यया ईर्सरावतार नित्य-मुक्त श्रीचितन्यदेव को, स्वय से <u>ने लोन-कल्याण ररेते थे, और आन्तरिक अद्वेत भार के द्वारा ने प्रेम</u> की <u>अत्यन्त उच्च अतस्या में रहक्तर और</u> ब्रह्ममान में निमान होकर स्वय भूमानन्द कु<u>त अनुभन करते थे !</u> "

तत्वेतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवर्ष मे बजा-चार्य का अम्युदय हुआ था। उन्होंने इस मत का प्रचार किया कि "निर्जाण-पद प्राप्त करने का प्रयत्न करते समय मन प्राय वासनारहित हो कर महा शून्य में छीन होना ही चाहता है कि इतने में ही 'निरात्मा 'नामक देंगी उसके सामने खड़ी होकर उसे वैसा छीन न होने देकर अपने शरीर में फॅसा रम्बती है, और उह साधक के स्यूट शरीर को न सही त्तयापि सूक्ष्म शरीर को सभी इन्डियजन्य भोग सुखो का अनुभन करा देती है।" " स्युज निषय भीगों का त्याग करने पर, भान जगत् या भार राज्य में सुक्ष्म निरनिञ्ज भोग झुल की प्राप्ति होनी है-" उनका यह प्रचिति किया हुआ मत कुछ काल के बाद विष्टत हो गया और " भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का मूल उद्देश्य है " - ऐसे घातक निचार का प्रचार होने छगा, और देश में इसी कारण व्यभिचार पेछ गया। भगनान् श्रीचैतन्यदेन के प्रकट होने के समय देश के अशिक्षित छोगों में यही विकृत बौद्ध मन फैला हुआ या, परन्त फिर भी अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे। उच्च बणों में बहुत से छोग तन्त्रोक्त प्राममार्ग के अनुयायी बनकर जगन्माता की सन्नाम पूजा और उपासना के द्वारा सिद्धियाँ और भोग सुख प्राप्त करने की धुन में रूगे थे। उस समय जो ययार्थ सावक ये उन्हें भी इस 'मत की धूम ' में दिग्धम हो गया, और उन्हें मार्ग दिखानेत्राटा कोई न रहा। ऐसी धर्मग्ळानि के समय श्रीचैतन्यदेव का अवतार हुआ। उन्होने

प्रथम स्वय अद्भुत त्याग वैराग्य का अनुष्ठान किया और वह आदर्श सभी साधको के सामने खा। तत्पश्चान् उन्होंने छोगों को दिखा दिया कि "स्वय शुद्ध और पतित्र होकर, और अपने को स्त्री मान ईश्वर की पतिभाव से उपासना करने से मनुष्य को सृक्ष्म भाग्राज्य में निर-विच्छित्र दिव्य आनन्द का सचमुच छाभ होता है। " उन्होंने फिर स्यूळ दृष्टि सम्पन्न साधारण लोगों के लिए, जो इस गृढ बात की समझ नहीं सकते थे, ईरवर की नाम महिमा का प्रचार किया। इस तरह उनकी कृपा से अनेक प्रथम्नष्ट, त्रिकृत बौद्ध सम्प्रदाय के छोग, पुन. उचित आध्यासिक मार्ग में आरूढ हो गये। विकृत वामाचार का अनुप्रान करनेवाजे छोग पहले पहल तो उनके कथन का खुले तौर से रिरोध करते थे, पर बाढ में उनके अदृष्टपूर्व अद्भुत जीवन से आकर्षित हो त्यागशील बनकर, निष्काम मान से पूजा करते हुए, श्री जगन्माता के दर्शन के टिए प्रयत्न करने छगे। इसीटिए भगनान् श्रीचैतन्यदेन का अलौकिक चरित्र लिखते समय किसी किसी प्रत्यकार ने यह भी ढिखा हे कि श्रीचैतन्यदेन के अनतार होने के समय शृत्यनादी बौद्ध सम्प्रदायमालां ने भी आनन्द प्रकट किया था।

सन्चिदानन्दधन परमाला श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुप, और ससार के सभी स्वृत, सूक्ष्म पदार्थ तथा जीन उनकी महाभागम्पी प्रकृति के अंश से उत्पन्न होने के कारण उनकी स्त्रियाँ हैं — इसलिए छुद्ध और पिनत्र मन से उनको पित जानकर उनकी उपासना करने से जीन को सुन्ति और निरबच्टिन आनन्द की प्राप्ति होती है—यही श्रीचैतन्य महाम्रमु हारा प्रचारित मशुरमान का सार तत्त्व है। महाभान में सभी मार्गो का समानेश हैं। सुन्त्रिष्ट गोपी श्री राषा ही महामान स्वरूपिणी तथा अन्य गोपियों में से कोई एक भावरूपिणी और कोई दो या अपिक भावरूपिणी हैं। अत ब्रजगोपियों का अनुसरण करते हुए साधना में प्रवृत्त होने से सापक इन सभी अन्तर्भागों को प्राप्त कर लेता है। और अन्त में बढ़ महाभावजन्य महदानन्द में छीन होकर धन्य हो जाता है। इस प्रकार "महाभावस्वरूपिणी श्री राधाजी के भाव के ध्यान में तन्मय होकर, अपने सुख की इच्छा का पूर्ण परित्याग करके काया-यचन मन से सब प्रकार श्रीकृष्ण के सुख में हां सुखी होना ' इस मार्ग के माधकों का अन्तिम ध्येय है।

समाज में निनाहित स्त्री पुरपों का परस्पर प्रेम, जाति, बुल, शील, लोज भय आदि बाह्य उपाधियों से मर्यादित हो जाता है। निनाहित स्त्री पुरप इन सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहनर अपने कर्तव्य-अक्तेंच्य की ओर प्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के हुल के लिए यथासाप्य परिश्रम करते रहने हैं। निनाहित स्त्री समाज के कठोर नियमन्त्रपतों का यथायोग्य पाठन करती हुई अनेक प्रसगों में अपने पतिप्रेम को कम कर देती है और त्रिशेष प्रसगों में पूरा मूल भी जाती है। रनाधीन स्त्री की श्रेम का आचरण इससे कुछ मित्र ही इजा करता है। श्रेम की तीज्ञता के कारण वह कर्म वार ऐसे सामाजिक स्वयमों को पैरों तछे शैंद टाळती है। इतना ही नहीं, अपने प्रसंख अपने प्रमास्तर के छिए अपने सीमाज अधिकार की हिए अपने सीमाजिक अधिकार की स्त्री प्रकार का सीमासी प्रमसन्त्रभ ईसर के साथ रखने का उपदेश वैष्णन आचारों ने दिया है। इसी कारण उन्होंने नृन्दाननाधीहररी थ्री राधा की, आपान घोप की

विवाहित पत्नी होने पर भी, श्रीकृष्ण के टिए अपना सर्वेस्व त्यागने के कारण अत्यन्त श्रेष्ट माना है।

वैष्णत आचार्यों ने मुब्रमान का वर्णन करते समय उस मान को त्रान्त, दास्य, सल्ब, बात्सल्य इन चारों भाजों की सार समष्टि कहा है और उसे उन चारों भागों से अधिक श्रेष्ठ बताया है। श्रेमिका स्त्री अपने प्रेमास्पद की मोल ली हुई दासी के समान सेवा करती है; सली के समान सभी अनस्याओं में उसकी रक्षा करती है; वह उसके छुल में सुखी और दुख में दुखी होती है, माता के समान सटा उसके हित-चिन्तन में मरन रहती है, इस प्रकार अपने आपको जिल्कुल भूलकर अपने प्रेमात्पद के चिन्तन मे ही सटैय तन्मय होकर उसके मन को अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के लिए सर्वदा प्रयस्न करती रहती हैं। इस प्रकार की स्त्री का ऐसा प्रेम सबसे श्रेष्ट होता है। ऐसी स्त्री को मन्तिशास्त्र में 'समर्था प्रेमिका' कहा है। स्वार्थ के निचारों से अन्य जो दूंपित प्रेम होते हैं उन सब के 'समजस' और 'साधारण' दो निभाग किये गए हैं। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साय अपने सुख की ओर भी दृष्टि रखती है, ज़से 'समजसा प्रेमिका' और जो केनल अपने जो ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमास्पद को प्रिय समझती है उसे 'सावारणी प्रेमिका' कहते हैं।

महाप्रमु ने सच्चे साधकों को शुद्ध, पित्रत्र और नि.शेप वैराग्य-सम्पन्न होनर श्रीकृष्ण वी पति-मात्र से उपासना करना सिखाया। उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाममाहात्म्य का प्रचार करके उस सम्य देश में वर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बन्द करने का और लोक कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक प्रयन्नष्ट साधक उनके उपदेश से सत्यमार्ग में आ गये। समाज का बन्धन शिथित हो गया या, वह दढ हुआ; जाति से वहिण्कृत हुए लोग " मगवद्भक्त" रूप एक नई जाति में समाविष्ट किए गए। सभी सम्प्रदायों के सामने भगतान् चैतन्य ने वैराग्य के पनित्र और उच्च आदर्श को रखकर उनको नवजीवन प्रदान किया। इतना ही नहीं, वरन उन्होंने स्तय अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण प्रेमी स्त्री पुरुपो में उनके उत्कृष्ट ब्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक विकार रत्पन होते है वैसे ही मधुरभाव की साधना करने वाले शुद्ध और पवित्र साधकों में भी पैदा होते हैं, परन्त दोनों में अन्तर यह है कि ये ईश्वरध्यान की तीवता से उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रमु ने अपने उटाहरण द्वारा तत्काळीन अळकार शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता की छाप डाळी; श्रृंगार-पूर्ण काच्यों को साधको के गाने योग्य व्यवहार्य बनाया और कामक्रोधा-दिनों की प्रवृत्ति को ईश्वर-प्राप्ति की ओर श्वनाने की शिक्षा देकर साधकों का मार्ग अत्यन्त सगम कर दिया।

पाश्चात्य शिक्षा-प्रधान आधुनिक ननीन सम्प्रदायों की दृष्टि में
पुरुषों के खिए मधुरमात्र मेंछ ही अस्त्राभात्रिक दीएता हो, पर उसकी
यथार्ष उपयोगिता बेदान्त तत्वज्ञानी के ध्यान में तत्क्षण आ जायेगी।
उन्हें निदित है कि मन की भारनाएँ ही बहुत दिनों के अस्यास से दृढ़
सरकार के रूप में परिणत हो जाती हैं और मनुष्य को उसके जन्म-जन्मान्तर के सस्कारों के कारण ही एक अद्वय त्रख-मस्तु के स्पान में
यह निनिध और निवित्र संसार दिखने छगता है। यदि ईश्नर-कृपा से
अन इस समय 'यह जगत् नहीं है' ऐसी निसशय भारना उसे हो जाय, तो उसकी दृष्टि के सामने से यह ससार तुरन्त ही निनष्ट हो जायेगा। 'संसार है ' ऐसी भारना करने के कारण ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, "में पुरुष हूँ " इस मात्रना से पुरुषत प्राप्त हुआ है। दूसरे ने "में स्त्री हूँ ' यह भारता की, अत उसे स्त्रीत्य प्राप्त हुआ। इसके सिराय मनुष्य के इर्य में एक विशिष्ट भाव के प्रवल हो जाने से उसके अन्य सभी भार बिलीन हो जाते हैं, ये बातें तो नित्य परिचय की हैं; इस-लिए जैसे काँटे को काँटे से निकालैंते हैं उसी तरह ''ईश्वर पर मधुरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता से अन्य सभी मार्जे को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है, " ऐसा वेदान्त शाध्यक्ष समझते हैं। मनुष्य के मन के अनेक सस्पारों में से "में शरीर रूप "और उसके साय "में पुरुष " या " में स्त्री " यही सस्कार अत्यन्त प्रवल हुआ करते हैं। स्पष्ट रै कि साधक पुरुष जब श्री भगनान् को पति मानकर " मैं स्त्री ऐसी " भावना करता हुआ अपने पुरुपत्व को चूक जाय, तब वह उसके बाद "मै स्त्री " इस भावना को भी दूर करने में समर्थ होकर भागतीत अवस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर हेगा. इसीलिए वेदान्त तराज्ञानी समझते हैं कि यदि साधक मधुरभार में सिद्ध हो जाय, तो वह भागातीत भूमिका के निटकुट समीप पहुँच जाता है।

यहाँ पर कोई यह प्रश्न करेगा कि "क्या केउल राधा-भागप्राप्त फरना हीं मधुरभागानुषायी साधक का अन्तिम ध्येय है १ ग इसका उत्तर यह है कि आजकल के साधकों के लिए महामानमयी श्रीराजा का भाग प्राप्त करना असम्भग्न होने के कारण उन्हें केवल सखी भाग ही प्राप्त करने का ध्येय रखना चाहिए। यद्यपि नैष्णव आजर्यों का मत स्ती प्रकार का टिखाई देता है, तथापि साधक को श्रीराधा का भाग प्राप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित है। इसका कारण यह दीखता है कि सिखां के भाग में और राधा के भाग में यधर्षत कोई भेर नहीं है। भेर है के कठ प्रेम की तीवता ना। ऐसा दीखता है कि सिखां भी श्रीराधा के समान ही श्रीकृष्ण की पतिभाग से उपासना नरती थीं, पर श्रीराधा के सहनास से श्रीकृष्ण को सन्तेष कांधक आनन्द होता है यह जानकर वे सिखां श्रीकृष्ण के सन्तेष के छिए राधा-कृष्ण का ही सिमिछन कराने वा सदा प्रयत्न करती थीं। वैसे ही श्रीरुप, श्रीसनातन, श्रीजीग आदि प्राचीन महाभगगद्भक्त नैष्णत आचारों ने मधुरमान की पिएष्टि के छिए श्री मृन्दान में जाकर हते के बाद, श्रीकृष्ण वे प्रतिमा के साथ श्रीराधिका की प्रतिमा की भी सेना नहीं सी। इसका कारण यही है कि वे स्वय अपने को राधा समझकर म गुरभाग की साधना करते थे। अस्त—

पहाँ पर मोटी तौर से मधुरमान का इतना ही दिक्रर्शन करा देना पर्याप्त है। मधुरमान की साधना आरम्भ नरके श्रीरामकृष्ण ने निनती उच्च अनस्या ज्ञाप्त कर ली थी, इसी बात को ठीकठीक समझने के लिए मधुरमान की केनळ आनस्यक नातों का सिक्ष्ति निनचन यहाँ निया गया है।

## २८-श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना

( १८६४-६५ )

मैंने राषा भाव में बहुत से दिन विताय । उस समय मैं रित्रमें के समान वेप किया करता था। स्त्री-वेप के लिए आवस्यक सभी चीजें—गहने तक—मथुरवाबू ने ला दी !

" उत्तीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रमाशित होने से बह महामाव कहकाता है। जन्म भर साधना करके, साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव में मिद्धि प्राप्त कर सन्ता है। (अपनी ओर उँगळी दिखाकर) यहाँ केंद्रल एक ही आधार से एक ही जगह, सभी उत्तीसों भाव पूर्ण हप से प्रकाशित है।"

"मे जस ( महाभाव की ) अवस्था में तीन दिन तक संज्ञाद्य टीकर एक ही स्थान में पड़ा था। सचेत होने पर ज्ञाइकी शुन्ने पकड़कर स्नाम कराने के लिए ले गई। परन्तु परीर हाथ लगाने बोग्य न था! शरीर पर एक चाहर भर पड़ी थी। उसी को पकड़कर बंद मुखे ले गई। शरीर में लगी हुई मिटी भी जल गई थी।"

—-थीरामकुण

श्रीरामकृष्ण के ग्रुद्ध और एफाग्रचित्त में जिस समय जो भार उदय होता था उसी भाग में वे कुछ समय तक निलकुल तन्मय होकर रहते थे। ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब भाग विलक्षल लुप्त हो जाते थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर में भी उस भार के पूर्ण प्रकाश के उपयुक्त परिवर्तन हो जाता या । बचपन से ही उनके मन का भाग इस प्रकार का था। दक्षिणेश्वर में उनके श्रीचरणों का आश्रय प्राप्त होने पर हमें उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव के उदाहरण सदा देखने को मिलते ये। ऐसा जान पडता था कि जब उनका मन कोई गीत सनकर या और किमी दूसरे कारण से किसी विशिष्ट मान में मान रहता था तो उस समय किसी दूमरे भाव का गायन या भाषण सनमे पर उनके मन मे अयन्त वेदना होती थी। यह स्पष्ट है कि किमी निशिष्ट छक्ष्य की ओर जाती हुई चित्तनृति की गति को इस प्रकार अचानक रोकने से उन्हें वेदना होती थी। महामुनि पतञ्जिल ने एक ही भाव से भावित चित्रवृत्तियुक्त मन को ही ' सरिकल्प समाधिस्य मन' कहा है। इसी स्थिति को मक्ति-शास्त्र में मानसमाधि, भागानस्या और भागीयश नाम डिए गए हैं।

साधनाकाल में उनका यह मानसिक स्वभाव अत्यन्त विकास को प्राप्त हो गया था। उनका मन उस समय पहिले के समान किसी एक विशिष्ट मान में योडे समय रहने से ही ज्ञान्त नहीं होता था, वरन् जब तक वे उस मान में तन्मय रहकर उसकी अयन्त उच्च अनस्या में अदित मान में तन्मय रहकर उसकी अयन्त उच्च अनस्या में अदित मान का आभास नहीं पाल्ते में, तन तक वे उसी मान में निरन्तर और सभी समय रहते ये। उदाहरणार्य — दास्यमान की चरम सीमा तक पहुँचे विना उन्होंने मानुमान की साधना नहीं थी। तन्त्र शास्त्रोक्त

मानुभानकी साधना की अन्तिम मर्याटा तक पहुन्ते बिना उन्होंने वास्स-स्यादि मार्गो की माधना नहीं की । उनकी साधकावस्था में सर्वत्र यही वात दिखाई देती है।

जब भैरती ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण का मन ईरनर के मातुभान में तन्मय हो चन्ना था। सर्सार के सभी प्राणियों और पटायों में - विशेषत. सभी स्त्रियों में - उन्होंने साक्षात् श्री जगदम्याका निवास प्रत्यक्ष देख लिया था। इसीलिए उन्होंने बाह्मणी के वहाँ आते ही उसे 'माता' बहुकर सम्बोधन किया; और रुप्य अपने को उसका बालक जानकर कभी कभी उसकी गोदी में बैठ-कर उसके हाथ से भोजन किया। इन बातों से उनके हृदय के भार का स्पष्ट पता लग जाता है। हरयनाय कहते थे कि " श्राह्मणी उन दिनों कभी कभी ब्रज-गोपिका के भाव में तत्मय होकर मधुरभावात्मक गीत गाने लगती थी । वे गाने मामा को नहीं रुचते थे। तब वे उससे उन गानों को बन्द करके मातृभागत्मक पद गाने के छिए कहते थे।" यह बात श्रीरामकृष्ण की मधुरभान साधना के बहुत पहिले की हैं; परन्तु इससे उनकी भारतन्मयता का पूर्ण परिचय मिलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे विना दुसरा प्रिय नहीं लगता था।

श्रीरामकृष्ण के चरित्र पर िचार करने से माल्म होता है ति वे स्त्रम विलक्कल निरक्षर और शास्त्रज्ञान से अनमिज्ञ थे, पर उन्होंने शास्त्रमर्यादा का कभी भी उल्लघन नहीं किया ! उन्होंने गुरु बनाने के पूर्र भी जिन जिन साधनाओं का अनुष्ठान केनल अपने हृदय की व्याकुलता की प्रेरणा से किया वे भी कभी शास्त्र निरोधी न होकर शास्त्रानुकूल ही रहीं। डुाख, पित्रत और ईरतर-प्राप्ति के लिए व्याकुर हर्य में उठने वाली भाग तरें के सदा वेसी होगी ही। योडा निचार करने से भी दिरोगा कि इसमें कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान हुन्छ और पित्रत अन्त करण की तरड़ों के हर्य फल ही तो शास्त्र हैं। जब श्रीरामकृष्ण जैसे हुन्छ, पित्रत और ईरतर दर्शन के लिए व्याकुल निरक्षर पुरुष का कोई भी कार्य शास्त्र विरद्ध नहीं हुआ और प्रत्यक कार्य के अनुष्ठान से शास्त्रोक्त सभी फल मिलते गये तत्र तो इससे शास्त्रों की प्रामाणित ता ही निविचन कर्य से सिख होती है। स्त्रामी वित्रकानन्द ने इस सम्त्रन्थ में कहा है कि "शास्त्रों में बर्णित सभी अनस्याओं और अनुभनें की सल्पता प्रमाणित करने के लिए ही ईश्वर ने इस समय निरक्षर बनकर अत्रतार लिया था!"

श्रीरामकृष्ण के द्वारा स्वभावत शास्त्रमधीदा की रहा के हेतु उन्हें भिन्न भिन्न साधनाओं के समय भिन्न भिन्न बेप धारण करने की इच्छा कैसे होती गई, यह एक बात यहाँ इटान्त स्वन्य बता देना आवस्यक होगा। वे जिस समय जिन भाव को सापना में निमयन होते थे उस समय उसी भाव के अनुकूछ वेप धारण करने की इच्छा उन्हें स्वभावत हुआ करती थी और उसीजे अनुसार थे नैसा वेप धारण करते थे। तन्त्रोक्त मानुमाव साधना करते साथ वे रक्त वस्त्र, विमूति, सिन्दूर, इदाओ आदि धारण करते थे। वैच्यात तन्त्रोक्त भावों के समय तिखक, स्वेतनस्त्र, रेतनक्दन, तुन्द्रोक्त भावों के समय तिखक, स्वेतनस्त्र, रेतनक्दन, तुन्द्रोक्त भावों के समय विखक्त स्वापन करते साथ परिधान किया था। जिस तरह पुरुषात्र से साधना करते समय वे पुरुष्वेप धारण करते थे। उसीक्त बहन परिधान किया था। जिस तरह पुरुषात्र से साधना करते समय वे पुरुष्वेप धारण करते थे, उसी तरह स्त्रीजनोधित भाव-साधना करते समय वे पुरुष्वेप धारण करते थे, उसी तरह स्त्रीजनोधित भाव-साधना करते समय वे स्वरूप परिधान किया

स्त्री नेप धारण धरने में बिल्कुज आमानीज नहीं किया ! वे बारमार यही सिक्षा देते थेकि "श्वजा, घृणा, भय और जन्म, जाति, कुन, शील आदि अष्टपाशों का समूज त्याम किए जिना ईश्वर-प्रास्ति के मार्ग में कभी किसी की उनति नहीं हो सक्ती। " अस्तु —

जब मधुरभाव-साधना के समय उन्हें स्त्रियोचित वेप धारण करने की इ॰ठा हुई, तर परम भक्त मधुरवाबू ने उनकी इच्छा जानकर उनके िए बहुमूल्य हित्रयोवयोगी बस्त्र मँग रा दिए तथा अनेक प्रकार के आभूपण तैयार करवा दिए। उनके लिए केशों का एक टोप भी मॅगग टिया । हमें विश्वसनीय व्यक्तियों से पता छमा है कि कुठ व्यक्तियों ने मयुरवाबू की इस भक्तिपूर्ण उदारता और श्रीरामकृष्ण के त्याग को वदनाम करके उन्हें कलक लगाने में उस समय कोई कसर नहीं रखी थी। परन्तु मयुरवान् और श्रीरामकृष्य दोनों ने ही लोगों के कहने की परनाह न करके अपने ध्येय की ओर ही दृष्टि रखी। इधर श्रीरामकृष्ण के सन्तोप से और "वे कोई भी कार्य व्यथ नहीं करेंगे " इस निरंगस से मधुरानाय को उनकी सेना में परमानन्द होता या, तो उधर झुन्दर वस्त्राक्रकारों से निभूषिन होकर श्रीरामकृष्ण बज-गोषिमों के भान में ममश इतने तन्मय हो गये थे कि अपने पुरुषपन का ज्ञान उनके मन से समूळ नष्ट हो गया था, उनकी बोळचाळ, उनका कार्यकळाप, इतना ही नहीं, उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गए थे। स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने मधुरमाय-साधना के समय छ महीने तक स्त्री वेग धारण किया था !

पहले लिख चुके हैं कि श्रीराममृष्ण में स्त्री और पुरुप दोनों के भागों का अपूर्व सम्मिलन हुआ था। जब वे स्त्री-वेप में रहने लगे, तब उनमा स्त्रीभाम तो पूर्ण जागृत हुआ ही, पर उस समय उनमे स्त्री भार की इतनी पराकाष्ट्रा हो गई कि पोलना, चलना, हँसना, देखना, हानमात्र और शारीरिक तथा मानसिक सभी ब्यवहार निल्कु रु स्त्रियो के समान हो गये थे। यह बात हमने स्त्रय श्रीरामकृष्ण और हृदय दोनों के मुंह से सुनी है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के चरणों हा आश्रय ग्रहण करने पर हमने उन्हें निनोद से स्त्रियों हा अभिनय करते अनेक बार देखा है। वह अभिनय इतना सागीपाग और सर्नांगपूर्ण रहता था कि उसे देखकर स्त्रियाँ भी आश्चर्यचितित हो जाती थीं। लगभग इसी समय मथुरवाबू कभी कभी श्रीरामष्ट्रण को अपने जानबाजार के बाड़े में रहने के छिए छे जाते थे। वहाँ रहत समय श्रीरामकृष्ण घर के स्त्री समाज में ही उठते-बैठते थे। यहाँ बहुत दिनो से उनके कामगन्धहीन पनित्र चरित्र भी जानकारी सभी को हो चुनी थी और वे सदा उनको देवता के समान मानते थे। और अब तो उनका वेप और व्यवहार भी स्त्रियों के समान देखकर वे स्त्रियों उनके अद्भुत कामगन्धद्दीन प्रेम से इतनी सुम्य हो गई थी कि वे उनको अपने में से ही एक समझने लगी थीं। उनसे व्यवहार करते समय उनको छःजा या सकोच जिल्हार नहीं मालूम होता था। स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने सुना है कि मधुरबावू की छडिनयों में से किसी छडियी का पित जब दो चार दिन अपनी संप्रराल में रहने के लिए आता पा उस समय वे स्वय उस लड़नी के बालों में क्यी आदि कर देते थे, उसने सब आमुपण अपने हायो से उसमें शरीर में पहिनाते ये और उसे अपने पति से बोळने तथा उसे सातुष्ट रखने की क्ला समझते थे. वे उस लहकी का हाथ पकड़कर एम सबी के समान उसे उसमें पति के समीप के जानर वैठा देते थे और तन वापसंटौट आते थे ! श्रीरामकृष्ण यहते थे, "ने लडिफियाँ भी मुझे अपनी सखी समझकर मुझसे बिलकुर नि सकीच भार से व्यवहार करनी थीं।"

हृदय कहते ये-"जब मामा स्त्रियों के बीच इस प्रमार से रहते थे तज उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के लिए भी उनजी पहिचानना कठिन हो जाना था। एक दिन मयुरमायू मुझे अपने अन्त -पुर में छे गये और बोछे, ' इन स्त्रियों में तुम्हारा मामा कौन है उसे पहचानो । ' में इतने दिनो तक उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेग-गुश्रुपा करता रहा, फिल्तु उस समय में उन्हें नहीं पहचान सका, उन दिनो दक्षिणेश्यर में मामा नित्य प्रात गाल उठकर टोकनी लेकर फूछ तोडने जाते थे। उस समय मैंने प्रत्येक बार देखा है कि स्त्रियों के समान चल्ते समय उनका वायाँ पैर ही प्रथम आगे पडता था ! भेरवी बाह्मणी कहती थी कि 'फूछ तोडते समय उन्हें देखकर मुप्ते कई बार यही भास होता कि यह साक्षात् श्रीमनी राधारानी ही है। ने पूछ तोडकर उनसे सुन्दर सुन्दर<sup>े</sup>माठाएँ गूंधते थे और श्री राधागोनिंदजी को पहनाते थे; वे कभी कभी तो उन मालाओं को श्री जगदम्या को पहना देते थे और जैसे ब्रजगोपिकोएं कात्यायनी की प्रार्थना करती थीं, उसी प्रकार वे भी 'श्रीकृष्ण सुन्ने पति मिर्छे ' ऐसी प्रार्थना गद्गद हृदय से करते वे !! "

इस तरह श्रीकृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप से पाने के लिए श्रीरामकृष्ण उस समय श्री जगदम्त्रा की अत्यन्त ज्याकुल अन्त -वरण से अनन्य भारतुकत आर्थना करते हुए दिन विताने लगे। रात दिन श्रीकृष्ण-दर्शन की एक समान धुन लगी रहती थी और श्रीकृष्ण हो को पति रूप में प्राप्त करने के छिए वे अन्यन्त ब्याऊल होकर प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार उनके दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर महीने ब्यतीत होते जाते थे, पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराजा या अतिश्वास का चिन्ह दीख पडता था, और न उनकी व्याकुळतापूर्ण-प्रार्थना में ही कभी कोई अन्तर हुआ। उनके हृदय की व्याकुछता क्रमश इतनी बढ गई कि उन्हें आहार निद्रा आदि तक की सुधि नहीं रहती थी; केउल लगातार श्रीकृष्ण दर्शन का ध्यान लगा रहता था। वे यह सीचऊर कि इतने व्याक्त र हत्य से भी प्रार्थना करने पर श्रीकृष्य दर्शन नहीं हो रहा है, रो रोकर व्यथित हो जाते थे, अपना मुँह पृथ्वी पर रगड डाछते थे और श्रीकृष्ण निरह के दु ख से बेहोश होकर भूमि पर अचेन गिर पडते थे। जैसी अवस्था प्रियतम के विरह में मनुष्य के शरीर और मन की हो जाती है, ठीफ नहीं अनस्या उस समय श्रीरामकृष्ण की हो गई थीं। श्रीकृष्ण निरह से उनके शरीर में पहले के समान अब पुन दाह होने लगा । उनके शरीर में आग की सी जलन लगातार होने लगी; अन्त में वह वेदना उन्हें असबा हो गई। श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे कि "उस' समय श्रीकृष्ण के अत्यन्त दु सह विरह के कारण मेरे प्रचेक रोमकूर में से बूँद बूँट रस्त बाहर निकलने लगा ! में जिस जगह बैठता या वहाँ की जमीन मेरे शरीर के दाह से जल जाती थी ! शरीर की सभी सन्वियाँ शिषिल हो जाने से सभी इन्टियों के कार्य वन्द होने पर मेरा शरीर कभी कभी शव के समान निश्चेष्ट और सजा-श्चन्य हो जाता था। "

इारीर के साथ नित्य जकटे हुए तथा देह बुद्धि के मित्राय अन्य कुठ न समझनेत्राळे हम जैसे मनुष्यों की ग्रेम-कल्पना यही हुआ नरती है कि "प्रेम एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण है!"
हमारी कल्पना इसके आगे दौडती ही नहीं। यदि इस कल्पना ने कुछ
अधिक दौड उमाई तो प्रेम को किसी व्यक्ति में प्रकाशित होनेग्रले
प्रणो की और आकर्षण समझकर हम उसे 'अतीन्द्रिय प्रेम' के मडकीले नाम से पुकारते हैं, और उसकी मूरि मूरि प्रशसा करने छगते हैं!
परन्तु बड़ों द्वारा प्रशसित यह 'अतीन्द्रिय प्रेम' स्यूछ देहबुद्धि और
मुश्म भोग-खालसा से कभी अलग नहीं रह सकता। श्रीरामकृष्ण के
जीवन में प्रकट होनेग्रले यथार्प अतीन्द्रिय प्रेम की तुछना में हमारा
यह 'अतीन्द्रिय प्रेम' कितना तुष्ठ, अन्त सारशूत्य और खोखला
है, यह तुरन्त दिख जाता है।

भित्तदाास्त्र का कहना है कि यथार्थ अतीन्द्रिय अम की पराकाष्टा केंउछ एक ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा को छोडकर, अन्य किसी के भी जीवन में आज तक दलने में नहीं आई। छज्जा, घृणा, भय को छोडकर, छोकभय और समाजभय की परनाह न करके, जाति, कुछ, शील आदि सभी बाह्य सतार-बन्धनों को पूर्णतः भूलकर, इतना ही नहीं, बरन् स्थय अपनी टेह और सुख के विषय में भी पूर्ण उदासीन होकर भगवान् श्रीकृष्ण के ही झुख में अपना झुख अनुमर करनेवाछे किसी दूसरे च्यक्ति का उदाहरण भक्तिशास्त्र में नहीं मिळता। भक्तिशास्त्र में कहा गया है कि श्रीमती राधा की कृपा हुए विनाइस प्रेम का लाम अशत भी किसी को नहीं हो सकता और उसे श्रीकृष्ण का दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सफता, क्योंकि श्रीमती राघा के कामगन्धहीन दिन्य प्रेम द्वारा भगनान् श्रीकृष्ण स्थायी रूप से बॅघ गयेहैं और उन्हीं की इच्छानुसार वे मनतजनों के मनोरय पूर्ण करते हैं! मन में

निष्काम प्रेम थी सजीन मूर्ति श्रीराघा के समान प्रेम उत्पन हुए विना ईस्तर पति रूप से किसी को नहीं मिल सकता है और न उसे इस दिव्य प्रेम की माधुरी का अनुभव ही हो सकता है।

यद्यपि श्रीकृष्ण के प्रति त्रजेश्वरी श्रीराधा के डिब्य और अदृष्टपूर्व प्रेम का वर्णन श्री शुक्रदेव जैसे आत्मानन्द में मग्न रहनेवाले परमहस् श्रेष्ट मुनियरों ने कई बार किया है, तथापि भारतवर्ष में साधारण लोग उस प्रेम का अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने का दग बहुत दिनों तक नहीं समझे थे। गोडदेशीय गोस्त्रामी छोगों का मत है कि छोगों को यह बात सिखाने के ठिए ही श्री भगतान् को श्रीमती राधा के माथ एक ही ञरीर में अनतार छेना पढ़ा । वही यह अन्त कृष्ण बहिगीर अपना राधारूप से प्रकट होनेनाला और लोगों के सामने मधुरभानका पूर्ण आदश रखनेगला श्रीगौरांग या श्रीकृष्णचैतन्य देव का अनतार है। उन्होंने यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण प्रेम की तीवता से श्री राभारानी के शरीर और मन में जो लक्षण और निमार उत्पन्न होते थे. वे सम पुरुष शरीरधारी श्रीगीराग में भी उनमी अपार ईश्वर भक्ति के कारण दीख पडते थे ! इसी 'कारण श्रीगौराग को 'श्रीमती ' भी कहा जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिध्य तथा निष्काम प्रेम की अत्युच्च अन्तरमा को प्राप्त दूसरे उदाहरण श्रीगौराग देन हैं। अस्तु-

श्रीरामकृष्ण श्रीमती राचा वी कृपा के जिना श्रीकृष्ण-दर्शन असम्भग जानक्त उन्हीं की उपासना में मन्न हो गये और अपने हृदय की क्याबुक्ता उनके ऋष्णों के कियेदन वसने रूपे । पेक्षी सम्पयता मे तुछ दिन बीतने पर उन्हें श्रीरामा का दर्शन हुआ और उन्होंने पहले के अन्य देव-देशियों के समान श्रीरावा को भी अपने शरीर में प्रिग्निष्टोंते देखा! ने कहते थे — श्रीनृष्ण-प्रेम में अपना सर्वस्व स्वाहा करने गाड़ी, अनुपम, पिन्नोज्ज्वल स्वित की महिमा और उसके माधुर्य का वर्णन करना असम्बद्ध है। श्रीमती की काति नागकेशर पुष्प के पराग के समान गीर वर्ण थी।"

इस समय से उनके मन में हर भारता हो गई कि "मैं स्वयं राधा हूँ।'' श्रीमती के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीराम-कृष्ण देव को अब उन्हीं के भाग में बिलकुण लीन हो जाने के कारण उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व का भी समूल विस्मरण हो गया; उनका मधुरभावजन्य ईश्वर-प्रेम इतना अधिक वढ गया कि श्रीराधा और उनकी अनस्या एक हो गई। उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती राधा और श्रीगौराग के मधुरभाव की पराकाष्टा से उत्पन्न होनेवाले महाभाव के सभी रुक्षण दिखाई देने रुगे। नैष्णन आचार्यों के प्रयों में महाभान के छक्षणों का जिस्तारपूर्वक वर्णन है। वैब्णव सन्त्र में प्रवीण भैरनी म सणी तया वैष्णवचरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने, श्रीरामकृष्ण में सभी महाभार के छक्षणों को देख आश्चर्यचिकत होकर और उन्हें अनतार जानकर उनकी स्तुति की। इस बात की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण ने हमसे कई बार कहा कि "उन्नीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रभाशित होने से उसे महामान कहते हैं, ऐसा भक्तिशास्त्र में कहा है। जन्म भर साथना करके साधक अधिक से अधिक एक दो भावों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।(अपनी ओर उँगली दिखाकर)

यहाँ तो एक ही आधार से उन्नीसों न भात एक जगह पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं।"

जपर बता ही लुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रत्येक रोम-कृप से उस समय श्रीकृष्ण-विरह्न की दारुण यातनाओं के कारण बूँद बूँट्र रक्त बाहर निकलता था। स्त्रीत्व की भावना उनके रोम रोम में इस प्रकार मिद गई थी कि 'मै पुरुप हूँ' यह विचार उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता था, और उनके शरीर और इन्द्रियों के सभी कार्य स्त्री-शरीर के समान ही होने लगे।

महाभाव में ऊपर वताये अनुसार कामात्मिका और सम्बन्धारिका दोनों प्रकार की भवित के उन्त्रीसों अन्तर्विधागों का एकत्र समावेश होता है। श्रीरामकृष्ण ने यहाँ पर इसी का निर्देश किया है। उनके ही मुँह से हमने यह सुना है कि स्वाधिष्टान चक्रवाले भाग के समी



रोमकूपो से उन दिनों प्रति मास नियत समय पर शोणितस्त्रात होता या, और वह स्त्रियो के समान तीन दिनों तक जारी रहता या! उनके भाञ्जे हृदयनाय ने हमें बताया है कि "ये सब बाते मेरी आँधों की देखी हुई हैं। उन दिनों वे पहले हुए वस्त्र को दृगित होने से यचाने के उदेश से कौंपीन धारण करते ये—यह भी मैंने देखा है।"

वेदान्तशास्त्र का सिदान्त है कि मनुष्य का मन ही उसके शरीर

को तैयार करता है, वह (शरीर) तीत्र वासना और इच्छा की प्रवलता से जीनन में प्रतिक्षण बदछता रहता है। श्रीराममूच्या के साधनाकार में उनकी भागनाओं की उत्करता के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने वाले ये परितर्तन इस वैदान्तिक सिद्धान्त के उत्तम उदाहरण हैं। श्रीरामकृष्या और प्रतिक्रांकीन ऋषियों के आध्यात्मक अनुभगों तथा उपलब्धियों की तुछना करके ही पद्मलेचन आदि प्रसिद्ध पण्डित कहते थे, "आपके अनुभग और आपकी उपलब्धियों वेद-पुराणों को पीछे छोडकर और भी आगे बद गई हैं।" अस्तु—

उन्हें श्रीमती राधा का दर्शन और उनकी कृपा होने के बाद ही सिन्बदानन्दधन भगनान् श्रीकृष्ण के दर्शन का भी शीव ही लाम हुआ। वह श्रीकृष्ण मृति नित्य के समान उनके शरीर में प्रियट हो गई। इस दर्शन के दोन्तीन महीने बाद दक्षिणेश्वर में परमहस्त तोतापुरी का आगमन हुआ। उनकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण वेदान्तोक्त अदैतभार की सावना में निमन हुए। उन्होंने इसके बीच के समय को मधुरमाव में तन्मय होकर इंशर प्रेम के माधुर्य का आस्त्रादन करने में विताय। हमने उनके मुँह से हुना है कि वे इस समय श्रीकृष्ण

चिन्तन मे इतने मान और तन्मय रहते थे कि उन्हें अपने पृथक अस्तित्व की पूरी विस्मृति होकर "मैं ही स्वय श्रीकृष्ण हूँ" ऐसा बीच हुआ करता था; और बीच बीच में, उन्हें इस संसार की अत्येक चराचर वस्तु श्रीकृष्ण स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती थी! आगे चळकर एक दिन उन्हें दक्षिणेदगर के वगीचे में टहळेत समय एक घास का फूळ मिळा। उसे वे अस्यन्त उत्कृष्टा सेहम दिखाकर वडे हर्षदूर्वक बोळे, "मधुरमाय-साधना के समय मुझे जो श्रीकृष्णमूर्ति दिखाई देती थी उसके शरीर का रंग इसी फूळ के रंग के समान था!"

यौजन के आरम्भ में वे कामारपुकुर मे थे। उसी समय से उनके अन्त करण में प्रकृतिमात्र की प्रवलता के कारण, उन्हें कभी कभी यही इच्छा हुआ करती थी कि बजगोपियों ने स्त्री शरीर पाकर अपने उत्कट प्रेम से सन्चिदानन्द श्रीकृष्ण को पतिरूप से पाया था। इससे उन्हें ऐसा लगता था कि " यदि मैं स्त्री होता तो उन गोपियों के समान श्री-कृष्ण की पतिभान से भक्ति करके मैं भी उन्हें प्राप्त कर छेता। मेरा यह पुरुप-शरीर श्रीकृष्ण प्राप्ति के मार्ग मे एक जबरदस्त बाधा है।''उन्हें ऐसा लगता था कि ' यदि भनिष्य में पुनः जन्म लेने की बारी आ जाय, तो किसी ब्राह्मण के घर में अत्यन्त स्वरूपनती दीर्घकेशी बाल-निघरा का जन्म हूँगा, और श्रीकृष्ण के सिराय अन्य फिसी को भी पति नहीं सम्बूँगा ! निर्वाह योग्य अन और वस्त्र हो, एक छोटा सा घर हो, जिसकी चारों ओर बोडी सी ज़मीन रहे, में उस जमीन में चार-पांच तरह की तरकारी-भाजियाँ उत्पन्न कर सकूँ, घर में एक दूध देनेवाली गाय हो, जिसकी सभी सेवा शुश्रुपा में स्वयं करूँ और उसे दुह भी सकूँ; उस घर में एक सूत कातने का चरखा

रहे जिससे दिन के प्रकाश में घर का सब काम निपटाकर स्त कातते क्षांकरण के मजन गाऊँ, और फिर सन्च्या होने पर उस गाय के दूध से तैयार की हुई खीर आदि को अपने हाय में ठेकर श्रीकृष्ण को खिळाने के छिए एकान्त में बैठकर अवग्त ज्याकुळतापूर्वक रोते-रीते उनकी पुकार करकें। श्रीकृष्ण को भी मुझ पर दया आएगी और वह बाळक बेप में आतर मेरे हाथ के उन पदार्थों को प्रहण करेगा; इस तरह बह नित्यप्रति, किसी दूसरे के बिना जाने हुए ही आकर मेरे हाथ से खोन के पदार्थ अपराध्या से हाथ से साथ मान को यह अधिकार मेरे हाथ से खोन के पदार्थ जुएके से छ छिया करेगा! " यद्यपि श्रीरामकृष्ण क मन को यह अधिकार हो हुई कर से साथ निकार हो पूर्ण के साथ निकार हो हुई, तथाणि वह मधुरभाव के साथ नाकाळ में पूर्णकर रीति से पूर्ण हो ही गई थी।

मधुरभाय-साधनाकाळ में श्रीरामकृष्ण को प्राप्त होनेवाळ दर्शन की वात बताकर हम विषय का उपसंहार करेंगे। उस समय एक दिन वे विष्णु मन्दिर में श्रीमद्भागवत छुन रहे थे। छुनते छुनते उन्हें भावावेश में श्रीमृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन हुआ। उस मूर्ति के चरणकमळों से धागे के समान दो ज्योतियों बाहर निकळीं। उनमें से एक तो उस भागवत की पोधी को स्पर्श करके रह गई और दूसरी उनके वश्व स्थल में चिपककर रह गई वे दोनों ज्योतियों कुछ समय तक वैसी ही स्थित में रही।

वे कहते थे—"इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी रह धारणा हो गई कि यद्यी भागवत, भक्त और भगवान् ये सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं तथापिये यथार्ये मे एक ही हैं। मागवत (शास्त्र), भक्त और भगवान् ये तीनों एक ही हैं।—एक ही के तीन रूप हैं!!"

## नामानुक्रमणिका

य अतीन्द्रिय प्रेम—३९८ अवतार-का होता है ? ६. कहाँ होता है १९-१० अष्टवाश---१४२ अहकारत्याग---२३९, ३०७ **अक्षय-**रामकुमार का पुत्र ६९, १२६ आहारनिष्ठा-- १२० ईरपरप्रेम का वेग—२०४ ईरवरचन्द्र विद्यासागर—३६० चढ्व---१७८ あ कर्मफ्लोपभोग---२५३-२५४ कर्मक्षय--२०९ काचनासक्ति-त्याग --- २३६-२३९ कामस्याग----२३९ कामारपक्रर-श्रीरामकृष्ण का जन्म स्यान-११, १७१,२४१,२५५, ₹••. **सुण्डलिनी-—३२७** गदाधर-श्रीरामकृष्ण का वचपन का

नाम । " रामक<sup>ड</sup>ग " देखी।

गयाविष्णु--श्रीरामकृष्म का वचपन का मित्र-६२. ६४ बानदाह---२०५, प्रमरण २२ वॉ. 225 गायन--श्रीरासकृष्ण का-५१, १०८, 928, 200 गिरिजा-शीरामकृष्य का गुरवन्धु, प्रकरण २३ वॉ, ३०८३१० गोपीत्रेम---१७८-१७९ गौरीपण्डित---प्रकरण २१ वॉ, २९१-चरखा—४०४ चाकरी—१३० चेतन्यदेव-८३, २७९,२८३,२९९, २८२-३८३, ३८४ चन्द्र—थीरामकृष्ण का गुरुवन्धु प्रकरण २३ वॉं ३०७-३०८ चन्द्रामणि देवी--श्रीरामकृष्ण की माता १४, विवाह १४, पति के ऊपर सकट १५-१६, कामारपुदुर आगप्रन १६, स्त्रभाव, संसार २१-२२, ३०,स्नेह और प्रेम ३९, उनके विचित्र अनुभव ३१३६, श्रीरामकृष्ण का जन्म ३८, गदाधर को उपदेश ४८, अत्यम्त सरस स्वमाव ४९, पतिनिधन ५४, दु ख

के दिन ५५, २४५, २६८, देव के पास घरना २७१

जयरामबाटी--श्रीरासकृष्य की समुराल १७१, २६७

जगदम्यादासी- मधुरवाष्ट्र की पत्नी 960, 902, 908

जराधारी--शिरामङ्ग्य का राममन्त्र दाता गर, प्रकरण २५ वॉ.३३२. 3 ¥ 2, 3 8 9, 3 4 0,

सन्मयता—१९५,२०३,२०९,२१९,

२२१ तिरस्कारबुद्धि--२८९

तीर्थयात्रा--१९० स्याग--" वैदाज्य " देखी ।

दयानन्द सरस्वती--१६५ दक्षिणेश्वर काली का मन्दिर-११०.

993 दास्यभक्ति--१२१.

देवेन्द्रनाथ ठाकुर-महर्षि —३६७

धनी लोडारिन-स्थीरामकृष्ण की भिक्षा माता ३३,३८, ६२ धर्मग्ठानि—६ धर्मदास लाहा-नामारपुरुर का वर्मी-

दार ४३, ४५, ६२

ध्येय---भारतवर्षका ३, पारचरदीका ४

नारायण शास्त्री-पण्डित १५६-

380 निष्ठा और अनुदारता-१२०

पद्मलीचन-पण्डित ३३४, ३६०-३६५ पाप पुरुष--२०५ पाप पुण्य के फल-सुक्त पुरुषों के १६९

पाइचारयों का ध्येय-४ पंचवटी-धीरामकृष्य का साधना-

स्थान १४०, १२१-२२४

त्रेम --३७३-३७६

बुद्ध--८३, ३७०

बाह्मणी--भैरवी २४३, दक्षिणेश्वर में **आगमन २७७-२८०, घा**रसल्यभाव २८०-२८०,श्रीरामपृत्प के सम्बन्ध में धारणा २७८-२८४, पण्डितों से

विवाद २८७, बुछ और परिचय 304

27

मनितमार्ग-९८-१०३, मक्ति के मिन्न-भिन्न प्रकार ४०९

मारतवर्ष का ध्येय-3

भाव--८५-८७, भाव पचक ३७१-

3 44

भैरवो--"ब्राह्मगै" देखो । भग्नमृर्ति--९३३ भ्रम--९४-९६

# #

मथुरानाथ विद्यास-मगुराजू १३, १२५, धीरामकृष्ण को जीवरी करने का आग्रह १३१, मगुराजाथ और धीरामकृष्ण—प्रकरण १५ वाँ और १६ वाँ, मगुराजा करने का अगर १५६, धिक-धाक्तित्वकी अप १५६, धिक-धाक्तित्वकी अप १५६, धीरामकृष्ण को वाली किस्तिवा १५, १६५, भाषासाधि के सम्बन्ध की धीरामकृष्ण की वाली के सम्बन्ध की धीरामकृष्ण की आग्रह १५०, १६५, साधुसीवा ३६६-३३७, १९४

मधुरभाव-सीमासा, प्रकरण २७ वाँ, ३६८-३६९, मधुरभाव का सार तस्व ३८४

मधुस्दन दत्त — मायकेल-१५९ मन-सापक वा गुर २४०-२४०, मन ही शरीर को बनाता है १०१,४०२, क्या सापक को मन की बातें सुनना

चाहिए १ ३४०-३४२ महाभाव--२७९, ४०१ माणिक राजा--१२, ५०, ७९ माताजी--धीरामङ्गण की धर्मपत्नी

" शारदादेवी " देखी।

य योगेस्वरी—" ब्राह्मणी " देखो ।

₹ राघा~२९९,३८४,३८९,३९८~४०**१** 

रामकुमार-श्रीरामकृष्ण का सबसे यहा भाई १४, विवाह २४, अप्ययम १४-२५, सतार २४, ५६, ६६, सिद्धिलाम २५, पत्नीवियोग ६८, कलकृत में आगान ५०, गृहस्थिति १०६, पूलक-पद स्वीकार ११६, ११८, मृत्यु १३७, १३६

आगमन ७०, गृहस्थिति १०६, गुजक-यद स्वीकार ११६, ११८, मृत्यु १३७, १३९ रामक्रण्ण-जन्म ३८, वाल्यवाल ४३, अलग्रावान ४३, आरर्थल-शस्ति ४४, भारणा शस्ति ४५, १०५, नदस्य स्वमाय ४५, पाठवाला के दिन ४५.

स्वभाव ४५, पाठवारता का वर्त ४५, ५७, हर एक बात वा कारण समझने की इच्छा ४६, अध्ययन— गणित के प्रति कृगा ४८, ६७, मूर्तियाँ तैयार करना ४८, ८०, १९६, चित्र-

तथार करना ४८, ८०, १९६, १५२ कळानैपुष्य ४८, ८०, स्मरण-शक्ति ४८, आनन्दी वृत्ति ४८, सधुर आयाज् ५१, १०८, १३५, २०८, छोकप्रियता

५०-५१,७३,७८, भावतत्रमयता ५१, पिनुवियोग ५३,वृक्ति में परिवर्तन ५७, हाधुसग ५८, भावसमाधि ६१, टप-नयन ६२,पण्डितीं की सभा में ६३,

ईरवरसेवा और दिव्यदर्शन६४-६५,शहर

ना पार्ट ६४, लिखना पट्ना ६७,

अभिनयपुत्व ७२, दुर्गादास की हार | ७३-७५, नारक मण्डली७९, क्लकते में आगमन ८९ निभय स्वधाव १०६. भवलोक्त दादित ९०७, यूजा का कास १०८, अध्ययन की ओर दुर्लक्य १०८, आदारनिष्ठा १२०, १२८, गगा-मकिन १२०, दक्षिणेश्वर में बास्तब्य १२०, पूचकपदग्रहण प्रकरण १३ वाँ, १३२, बताबली १२६, पूजा में तन्म-यता १३४, शक्तिदीक्षा-प्रहण १३७, र्दरवर-दर्शन के लिए ब्याउलता, प्रकरण १४ वॉ, ११८ - १४८, प्रथम दर्शन १४७. असीकिक स्वभाव १५०, शिवमन्दिर में १५७, निरहकार १६३, दुशाले षी दुर्दशा १६५, स्त्रीवेष १६७,१७०, अत्यन्त सुन्दर रूप १७१-१७३, विनोद्धियता १७९, मधुर का हठ और उसको समझाना १७६-१७७, सरल स्वभाव १८५-१८९, स्याग १८९-१९०,दिब्योग्माद१९४-२१३, गानदाइ २०५, रासमणि की ताहना २०८. ईरवर-दर्शन के लिए व्यानुस्तरा २१८, १९४, २७१, दास्यभक्ति २२१, सीताइशेन २२२, पचवडी-रोपग २२३, हठयोग का अभ्यास२२५. हलधारी से बर्ताव २२७-२३३, काच-नासक्ति कारगाग ५३६-२३९, काम-स्याग २३९, अहकार त्याग, २३९, ताइना २०७-२०८, मृत्यु २०५

विवाह, प्रकरण १९ वाँ, २४५-२७३, चनके विवाह की मीमासा २४९-२६७, ब्राह्मरी का आगमन २७७, उसका श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में मत ३०९, २८४-२८६, बैध्ययचरण तथा गीरी पण्डित का मत २८६-२९७, विचित्र क्षया और गामदाह, प्रकरण २२ वॉ, २९८-३०४,तन्त्र साधना, प्रकरण २४ बाँ, ३११-३३१, उनको साधनाएँ क्यों करनी पडी ३११-३१४, साधनोत्साह ३९७, साधना के लिए वेदिका १२०, तनीक्त साधना३२०-३२३,स्त्री-जाति के प्रति मानुभाव ३२३-३२६ तन्त्र-साधनाकाल के दर्शन ३२७-३३०, धान्सल्यभावसाधन, प्रश्र्य २५ वाँ, ३३२-३५० स्वभाव १४०-३४२, सत्यसङ्कपत्व ३४२, रामसञ्ज्ञप्रहण १४३, रामलाला और उसकी स्त्रीलाएँ १४१-१५०, भाव तन्मयता १५२, साधुसँग ३५४-३५६,मधुरमाव साधन! प्रकरण २९ घाँ, ३९०-४०४ रामतारक-वर्ष हरूथारी."हरूथारी" देखो । रामलाला--१३८--१३९, ३४३-340

रामेश्वर-२४, ६८, ७०, १२६

रासमणि-वृत्तान्त, ११०-११७,

च वात्सल्यभाव की साधनाएँ-प्रकरण २५ वाँ, ३३४-३५० वासना-त्याग—२५८-२६० विवाह—धीरामक्रः न जा, प्रकरण १९ वाँ, ३४५-२७३ विवोकानस्य—८६, २३८, ३०८, ३८१ वेएस का कार्य—९८, १८९-१९०, ३०५ वैराधकारण—पण्डित—२३६, २०६-२९०, २९४

कृदावनलीला—२०९-२८२ हा शारदादेची—श्रीरामकृण की धर्म-पली २६१-२६४, २६७-२६९ शिवनाथ शास्त्री—२५२ शक्तराचार्य—२७० शक्तुचन्द्र शास्त्रिक्य-२०८-२०९

च्या<u>र</u>लता—ईश्वरदर्शन के लिए-

२०७, २०९, २७१

स्त सदसद्विचार—२५७–२६१ समाधि—सविकण-१०० सर्वमारका—४५, ६८, ८० साधक और साधना— प्रकल्ण १० चोँ, ९२–१०३, साधना का वर्ष ९२–९८, साधना के कालखण्ड २१५ साधनाएँ-श्रीरामष्टण को क्यों करनी पडी २९६-२१८, ३११-२१४ सिद्धि—३०७, ३२८ सीताजी का दर्शन—२२२ सुखळाळ गोस्वामी--१९, १६ १८०० ह इजोगाभ्यास—२२५ इळ धारी-२२, २११-२१३, २२५,

हालदारपुक्रर-१२,४० इलघर पुरोहित---१६४-१६५ हेमांगिनी---२१,१२६ इदयराम मुकर्जी--२२,१२५-१२९,१३१-१३२

खुदिराम चटर्जी — जन्म १३, ग्रुण १२-१४, विवाह १४, सतार १५, विवाह १५, १६, देरे गाव से प्रयाण १६, कामारपुद्दर में आगमन तथा बास्तव्य १६, धर्मानग्ठा तथा चट्टा अवस्था १२-१०, ४०, द्रियर्भितर १, रामेद्वर की याता २४, गया यो याता २५, अद्भुत स्वाच और गदाधर का यरदान २६-२८, औरामकृष्ण का जन्म ३९, गदाधर के सम्बन्ध में विन्ता ४६, मृत्यु ५३-४४

## हमारे प्रकाशन

| हिन्दी हि                              | वेभाग                         |               |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| १-३. श्रीरामृकृष्णवचनामृत-तीन          | मार्गो में-अनु॰ पं. सूर्यका   | न्त त्रिपार्ठ |  |
| ' निराला ', प्रथा                      | न भाग (तृतीय संस्करण)-म       | ल्य ६)        |  |
| द्वितीय भाग-मृ                         | त्य ६); नृतीय भाग-म्          | ल्य ७॥        |  |
| ४-५. थोरामरूष्णलोलामृत-( विस्          | तुत जीवनी )-( नृतीय संग       | हरूए )-       |  |
| दो भाग                                 | ों में, प्रत्येक भाग का मूल्य | 4             |  |
| ६. विवेकानस्य-चरित-(विस्तृत जीवन       | री)—सत्येन्द्रनाय मजूमदार,    | मुल्य ६)      |  |
| ७. विवेकानन्दजी के संग में-(बार्ताल    | ाप)-शिष्य शरच्चन्द्र,द्वि से. | मूल्य ५।)     |  |
| ८. परमार्थ प्रसंग स्वामी विरजान        | न्द. (आर्ट पेपर पर छपी हो     | 1             |  |
|                                        | कपड़े की जिल्द, मृत्य         | ं ३॥।         |  |
| •                                      | कार्डबोर्ड की जिल्द, "        | ₹1)           |  |
| स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें         |                               |               |  |
| ९. भारत में विवेकानन्द-( विवेका        | नन्दजी के मार्तीय व्याख्या    | i) 4)         |  |
| १०. ज्ञानयोग                           | ( प्रथम संस्करण )             | ₹)            |  |
| ११. पत्रावली (प्रथम भाग)               | ( प्रथम संस्करण )             | ₹=)           |  |
| १२. ,, (द्वितीय भाग)                   | ( प्रथम संस्करण )             | , 7=)         |  |
| १२. ,, (द्वितीय भाग)<br>१३. धर्मावेशान | ( द्वितीय संस्करण )           | 211=)         |  |
| १४. कर्मयोग                            | (द्वितीय संस्करण)             | १॥=)          |  |
| १५. हिन्दू धर्म                        | (द्वितीय संस्करण)             | र्ग)          |  |
| १६. प्रेमधाग                           | ( तृतीय सस्करण )              | श=)           |  |
| १७ भक्तियाग                            | ( तृतीय संस्करण )             | 21=)          |  |
| १८. आत्मानुभृति तथा उसके मार्ग         | ( तृतीय संस्करण )             | (19           |  |
| १९. परिवाजक                            | ( चतुर्घ संस्करण )            | (15           |  |
| २०. प्राच्य और पाश्चात्य               | ( चतुर्थ संस्करण )            | <b>(1)</b>    |  |
| २१. महापुरुपा की जीवनगाथायें           | ( प्रथम संस्करण )             | १।)           |  |
| २२. राजयोग                             | ( प्रथम संस्करण )             | 2=)           |  |
| २३. स्याधीन भारत ! जय हो !             | (प्रथम सस्करण)                | (=)           |  |
| २४. धर्मरहस्य                          | ( प्रथम संस्करण )             | ₹)            |  |

### દ્ नामानुक्रमणिका

शुधा—विचित्र क्षुघा और गात्रदाह, झ प्रकरण २२ वाँ, २९८-३०४ ज्ञानमार्घ—९८, ९९, १०२

# हमारे प्रकाशन हिन्दी विभाग

| हिन्द्                                                                                               | विभाग                                       |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--|--|
| १-३. श्रीरामृष्णवचनामृत-तीन भागों में -अनु ॰ पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी                                 |                                             |               |  |  |
| 'निराला' प्रथ                                                                                        | म मान (तृतीय संस्करण)-                      | .ts इन        |  |  |
| दितीय भाग-ग                                                                                          | ल्य ६); तृतीय भाग-                          | मला १६॥)      |  |  |
| ४-५ शोरण हालसीसामय-( वि                                                                              | द्वा द्वागा ।<br>इत्य द्वागारी \_( त्रतीय स | ட்டிய பிர     |  |  |
| ४-५. श्रोरामरूष्णलीलामृत-(विस्तृत जीवनी )-( तृतीय संस्करण )-<br>दो भागो में, प्रत्येक भाग का मूल्य५) |                                             |               |  |  |
| ५. विवे <b>कातम्द-चारेत</b> -(विस्तृत जीव                                                            |                                             |               |  |  |
| यः विश्वकासम्बन्धारतम्बन्धाः जायः<br>१ विश्वकरमञ्जूषे केन्द्रम्                                      | ता)—तात्वन्त्रताय मधूमदार<br>स्था विकास     | , मूल्य प्र   |  |  |
| <ol> <li>विवेकानन्द्रजी के संग में-(वार्ताल</li> </ol>                                               | गप)नशब्य शरच्यन्द्र,हि स                    | . nea 41)     |  |  |
| ८. परमार्थ प्रसंगस्वामी विरजान                                                                       | न्द,(आट पपर पर छपाहु<br>कपड़ेकी जिल्द, मूर  | (王)           |  |  |
|                                                                                                      | काईबोर्ड की जिल्द, "                        | 4             |  |  |
| - 102                                                                                                |                                             | ' <b>∄</b> I) |  |  |
| स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें                                                                       |                                             |               |  |  |
| ९. भारत में विवेकानम्द-(विवेका                                                                       |                                             | न) ५)         |  |  |
| o. ज्ञानयोग                                                                                          | ( प्रथम संस्करण )                           | 3)            |  |  |
| ११. पत्रावली (प्रथम भाग)                                                                             | ( प्रथम संस्करण )                           | ₹=)           |  |  |
| (२. ,, (द्वितीय भाग)                                                                                 | ( प्रथम संस्करण )                           | , ==)         |  |  |
| ३. धर्मविशान                                                                                         | (द्वितीय संस्करण)                           | 211=)         |  |  |
| ८४. कर्मयोग                                                                                          | (द्वितीय संस्करण)                           | शा=)          |  |  |
| ५. हिन्दू धर्म                                                                                       | (द्वितीय,संस्करण)                           | र्॥)          |  |  |
| ६. प्रेमयोग                                                                                          | ( तृतीय संस्करण )                           | 21=)          |  |  |
| ७ भक्तियोग                                                                                           | ( तृतीय संस्करण )                           | 21=)          |  |  |
| ८. बात्मानुभृति तथा उसके मार्ग                                                                       | (तृतीय संस्करण)                             | (19           |  |  |
| ९. परिवाजक                                                                                           | ( चतुर्थ संस्करण )                          | (15           |  |  |
| २०. प्राच्य और पाश्चात्य                                                                             | ( चतुर्थ संस्करण )                          | (1)           |  |  |
| ११. महापुरुषों की जीवनगाथायँ                                                                         | ( प्रथम संस्करण )                           | (15           |  |  |
| १२. राजयोग                                                                                           | ( प्रथम संस्करण )                           | (=)           |  |  |
| ३. स्याधीन भारत ! जय हो !                                                                            | (प्रवस सरकरण)                               | 2=)           |  |  |
| १४. धर्मरहस्य                                                                                        | ( प्रथम संस्करण )                           | (3            |  |  |

```
२५ भारतीय नारी
                                 (प्रथम सस्करण)
                                                         (11)
२६ शिक्षा
                                 ( प्रथम संस्करण )
                                                         11=)
२७. शिकागी वक्तता
                                 (पञ्चम सस्करण)
                                                         11=)
२८. हिन्दू धर्म के पक्ष में
                                 (द्वितीय सस्करण)
                                                         11=)
२%. मेरे गुरुद्रव
                                 ( चतुर्थ सस्तरण )
                                                         11=)
३०. कवितावली
                                 ( प्रथम संस्करण )
                                                         11=)
३१. भगवान् रामरूप्ण धर्म तथा संघ (प्रथम संस्करण)
                                                         非一)
३२ दाकिदायी विचार
                                 ( प्रथम सस्करण )
                                                         21=)
३३. वर्तमान भारत
                                 ( तृतीय सस्करण )
                                                          11)
३४. मेरा जीवन तथा ध्येय
                                 (द्वितीय सस्कर्ण)
                                                          n)
३५. मरणोत्तर जीवन
                                 (द्वितीय सस्वरण)
                                                          11)
३६. मन की शक्तियाँ तथा जीवनगठन की साधनायें
                                                          H)
३७ सरह राजयोग
                                 ( प्रथम सस्करण )
                                                          11)
३८ पवहारी वावा
                                   द्वितीय सरम्रण)
                                                          n)
३९, मेरी समर-नीति
                                   प्रथम सस्करण)
                                                         15)
४०. ईशदूत ईसा
                                 ( प्रथम सस्करण )
                                                         1=)
४१. वेदान्त-सिद्धान्त और व्यवहार (प्रथम सस्करण)
                                                         1=)
धर. विवेकानन्दजी से वार्ताळाए (प्रथम सस्वरण)
                                                        21=)
ध३ विवेकानन्द्जी की कथायें (प्रथम संस्करण)
                                                         ₹1)
    श्रीरामकृष्ण-उपदेश
                                 ( प्रथम संस्करण )
                                                        11=)
                       मराठी विभाग
१-२ श्रीरामरुष्ण-चरित्र-प्रथम भाग, (तिसरी आवृत्ति)
                                                         81)
                                                       당(=)
                       ु द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति )
३. श्रीरामकृष्ण-वारसुधा—
                           ( दुसरी आवृत्ति )
                                                       111=)
थ. शिकागा-स्यारयाने-स्वामी विवेकानद (दुसरी आवृत्ति )
                                                        11=)
५. माझे गुरुदेय-स्वामी विवेकानद
                                  ( दुसरी आवृत्ति )
                                                        II=)
६. हिंदु धर्माचं नव-जागरण—स्वामी विवेबानद
                                                        11-)
७. पवहारी बाबा-स्वामी विवेचानद
                                                         II)
८. साधु नागमहादाय-चारित्र—
                                   ( दुसरी आवृत्ति )
     श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश
```